सुद्रक तथा प्रकाशक पनदपानराम नाकान गीताप्रेस, गोरखपुर

> रं० १९९२ प्रथम संस्करण ५२५०

# स्रोहरिः

# विषय-सूची

### -49:4p

नियम

१-प्रार्थना और निवेदन

१२-मिक्तिके साधन और अन्तराय १३-प्रेमी मर्लोकी महिमा

१४-वाद विवादरूपी विम

१५-भक्तिके प्रधान सहायक

१६-प्रेमा मसिका पर और मक्तिकी सर्वश्रेष्ठता

| २-देवर्षि नारद                              | ***       | *** | •    |
|---------------------------------------------|-----------|-----|------|
| ३-प्रेमलपा भक्तिका खरूप                     | •••       | *** | *    |
| ¥-प्रेममे अनन्यता                           | 4**       | *** | \$ 9 |
| ५-प्रेमरूपा भक्तिने लक्षण और उदाहरण         |           | ••• | २२   |
| ६-प्रेमरूपा मक्ति फलरूपा है                 | •••       | ••• | 80   |
| ७-प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्सगकी महिमा   |           | *** | 86   |
| ८-प्रेमरूपा भक्तिमें प्रधान बाधा दुसंगति है |           | *** | ७२   |
| ९-मायासे कौन तरता है                        | 449       | ••• | 50   |
| १०-प्रेमरूपा मक्ति और गौणी मिन              | का स्वरूप | ••• | 50   |
| ११-भक्तिकी सर्वास और गटना                   | ***       |     | 202  |

878

230

888

169

# वित्र-सूची

१--श्रीराधेइयाम ( वहुवर्ण )

२—भक्तितस्यका उपदेश

३-आनन्दकन्द











पृष्ठ

थारम्भमॅ







१६९

### श्रीराधेक्याम

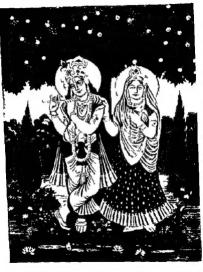

अहर समयः सोर्डाप सेमो घटेत नरस्य कि मननटवरी यत्रीहीसा रूपासुपयोज्जवला । इतपरिजनभ्रेणिचेतथकोरचमरङ्क्तिमंत्रति युवयोः सा चवभैन्दुह्वयो नयनाप्यति ॥ प्रार्थना और निवेदन

प्राथना और निवेदन नवजरुभरवर्ण चम्पकोद्धासिकर्ण

विकसितनिल्नास्यं विस्फुरन्मन्दद्दास्यम् । कनकरुचिदुक्लं बारुयहीवचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥

मुखजितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः क़रविनिद्दतकन्दुः वह्नवीप्राणवन्धुः ।

वपुरुपसृतरेणः कक्षनिक्षिप्तवेणु-वेचनवञ्चगषेतुः पातु मां नन्दसतुः॥ १ त्रां च बुन्दावनाचीश त्वां च बुन्दावनेश्वरि । काक्रमिर्वन्दमानोऽयं मन्दः प्रार्थयते जनः॥ योग्यता मे न काचिद्वां कृपालाभाय यद्यपि l महाक्रपालुमौलित्वाचथापि कुरुतं कृपाम् ॥ अयोग्ये सापराघेऽपि दृश्यन्ते कृपयाकलाः । महाकुपालवी इन्त लोके लोकेशवन्दिती॥ मक्तेवा करुणाहेतीर्लेशामासोअप नास्ति मे । महालीलेश्वरतया तथाप्यत्र प्रसीदतम् ॥ यदक्षम्यं च युवयोः सकुद्रक्तिलवादपि । तदागः कापि नास्त्येव कृत्वाद्यां प्रार्थये ततः ॥ एप पापी रुदन्तुचैरादाय रदनैस्त्रणम् । हा नाथौ नाथित प्राणी सीदत्यत्र प्रसीदतम्।। हाहारावमसी कुर्वन् दुर्भगो भिक्षते जनः। एतां मे ऋणुतं कार्कु कार्कु ऋणुतमीखरौ ॥ बाचेह दीनया याचे साकन्दमतिमन्दधीः। किरतं करुणसान्तौ करुणोर्मिच्छटामपि II मञ्जराः सन्ति यावन्तो मात्राः मर्वत्र चेतमः । तेम्योऽपि ग्रेम मधुरं प्रसादीकुरुतं निजम्।। परमेवेदमनाथजनवत्सर्ही ! नाथितं म्यं माक्षादाखमेवासिन् प्रमादीकृहतं जने ॥ अञ्जलि मृप्ति विन्यस दीनोऽयं भिक्षते जनः । अस्य सिद्धिरमीष्टस सकृदप्युपपाद्यताम् ॥

(स्तवपुष्पाञ्जलि)

सन् १९१६ ई० में सबसे पहले मैंने देवपिं नारदके सुत्रोंकी एक वँगलामें छपी हुई पुस्तक देखी थी। उस समय में एकान्तवासमें था। भगवान्की कृपासे परमार्थ-साधनकी और कुछ मन छगता था, उसमें देवपिंके सूत्रोंसे यड़ी सहायता मिली । वहीं सूर्जीपर विचार करते-करते उनका भावार्थ लिखनेकी इच्छा हुई, और कुछ समय बाद भावार्थ लिखा भी गया। छपानेकी न उस समय इच्छा थी और न सुविधा ही। लगभग सन् १९२० ई० में मैं बम्बईमें था, बहाँ पक दिन श्रीवेंकटेश्वरप्रेसके खामी ख॰ सेठ खेमराजजीसे याताँ-ही-याताँमें सुत्रोंकी चर्चा च्छ गयी। उन्होंने वहे आप्रहसे पाण्डलिपि मुझसे ले ली और छापनेके लिये उसे पेसमें भी दे वियाः परन्त असायधानतावश वहाँ पट्टी रह गयी । मुझे कोई विशेष आग्रह था नहीं, इससे मैंने कोई ताकीद नहीं की ! सेठजीका खर्मवास हो गया। उसके अनन्तर कई वर्षी वाद में बहाँसे उस प्रतिको वापस माँग खाया । छपवानेका मन नहीं था। सङ्कोच था कि भक्तिशाहापर मैं टीका छिपनेवाला कीन ? परन्तु ज्याँ-ज्याँ प्रसिद्धि बढ्ने छगी, वह सारिवक सङ्कीच हटने लगा । और अन्तमें छपानेकी बात स्थिर ही गयी । मैंने फिरसे उसे पढ़ा; उसमें कई जगह परिवर्तन परिवर्द्धन ती आधर्यकता ज्ञान पट्टी, इससे छपानेका काम रुक गया। इस वार भगवत-प्रेरणासे पुनः उसकी देख-भाल हुई। और कुछ

सुधार विगाड़ करनेके वाद कल्याणमें क्रमशः सब सूत्र छप गये । उसका कुछ परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप इस पुस्तकमें है ।

जिस समय सन् १९१६ में इसका भावार्थ लिया गया था। उस समय हिन्दीमें शायद एक दो डीकाएँ इसपर हुई होंगी। अय तो फई टीकाएँ हो चुकी हैं। इतना होनेपर भी इस टीकाको छपानेमें दो ही कारण हो सकते हैं-पहछा तो मान-बढ़ाईकी छिपी हुई कामना ओर इसरा भक्तिशास्त्रकी बाह्येचनासे अपने फल्याणकी आशा । वस्तुतः भक्तिकी जितनी चर्चा हो उतना ही महल है। क्योंकि भगवरप्रेमकी प्राप्तिके लिये मिक ही सर्वप्रधान साधन है, और साध्यरूपमें यही भगवत्प्रेम है। बाद्या है कि भक्त और विद्वान पाठकगण इस प्रकार विचारकर मेरे इस कार्यको नितान्त निन्दनीय नहीं समझेंने और मेरी भृष्ठापर समा करेंने, साय ही मेरी भूलोंके लिये क्षमा करेंगे। प्रेममें भाषाकी अपेक्षा भावका ही विदोष मृत्य हुआ करता है। यद्यपि मक्तिशाखपर कुछ भी ज्याख्या-रूपसे लिखनेका मुझे अधिकार नहीं, तथापि आशा दें कि इस कार्यमें मेरी जो प्रवृत्ति हुई, उसकी विश्व महानुभाव भगवस्-मेरणा भीर भगवत्क्रपा समझकर मुझपर प्रसन्न होंगे । क्योंकि भगवररूपा विना मनुष्यकी उत्तम कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती। भक्तिशाखकी बाछोचना उत्तमसे उत्तम कार्य है ही । कारण, इसमें मगयान्के दिव्य गुण, मगयान्के अलीकिक प्रेम, भगवान्की मिक, मगवरममत्रातिके लाधन और थन्ततः भगवान्के पवित्र नामोंकी तो सर्चा हुई है। इससे अवदय ही मेरे बीरस और मकिश्च इदयम वुस्ट

> महापातकयुक्तोऽपि ष्यायन्त्रिमिपमध्युतम् । पुनस्तपस्ती भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥

'महापातकी ब्यक्ति भी यदि निर्मेपमात्र शीभगवान्का ध्यान करे तो यह पुनः पवित्र होकर पवित्र करनेवार्टोंको भी पवित्र कर सकता है।'

फिर इस प्रन्थमें व्याक्याक्रपते जो कुछ लिखा गया है सो सभी सन्तोंकी जूठन-प्रसादी है। मेरा वस्तुतः इसमें कुछ है भी नहीं। इसलिये पाठकोंको मेरी ओर न देखकर सूत्रकार, सूत्र और सूत्रकी व्याक्याक्पमें लिखे हुए शालों और सन्तोंके भावांपर भ्यान देना चाहिये।

पद्दर्शनोंकी मौति मकिस्त भी एक द्रशैन माना गया है। इसे मकाण सप्तम द्रशैन कहते हैं। ब्रान-विज्ञानसम्बद्ध पुरुप ही वास्तवमें मगवरोमके प्रकृत क्षतिकारी होते हैं देवपिने चौरासी स्त्रोम ही भक्तितस्वकी व्याच्या, मिके अन्तराय, मिके सावन, मिककी महिमा और मकाँका महत्त्य मलीमौति प्रकट कर दिया है। अवस्य ही इसमें भगवान्के सगुण साकार दिव्य खरूपकी भक्तिका वर्णन है। परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि झानसे इस भक्तिका कीई विरोध है। वरं स्वयं देवपिने 'वजगोपियोंका उदाहरण देकर उनके मनमें श्रीभगवानके माद्यात्म्यका ज्ञान होना सिद्ध किया है। श्रीमगवात्का कान ही न हो ती प्रेम किसमें ही। और यह तस्य सत्य ही है कि अभिन्न अधण्ड अनन्य अविकारी प्रेम होनेपर ही हृद्यके असली तत्त्वका-प्रियतमके मनकी वातका पता लगता है। अतस्य झान और भक्तिका इसमें कीई विरोध नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार कर्मका भी विरोध महीं है। अगवानके छिये निष्काम कर्म करनेकी तो आहा ही दी है। और कमेंका सर्वथा त्यागी सक भी अहर्निश सगवान-के प्रेममें मस्त होकर भगविध्यन्तनक्षी कर्म तो छोड़ ही नहीं सकता। इसलिये देवर्षिकथित मिक्रमें ज्ञान और कर्म दोगी ही हैं, अधदय ही वे होने चाहिये भक्तिके अनुकूछ । श्राप्क ज्ञान और कर्मको इसमें खान नहीं है। इसमें ऊपर-नीचे षाहर-भीतर सर्वेत्र रस-ही-रस है। मगवाम् रसमय हैं ही। और उसी रसमें परम आनन्द है। श्रुति भी यही कहती है-

'रसो वै सः । रसंहोतायं छन्वानन्दी भरति ।'

भक्तिसे हो उस रसम्रथ भगवान्के प्रत्यक्ष दहाँन होते हूँ। भक्तिसे हो वह ऋषि-मुनि-देषदुर्ठी परमानन्द मिछता है। सत्तप्य मिक्ति। ही अध्यय सवको छेना चाहिये। श्रीमद्रागवतमें कहा गया है—

सूर्यमगवान् रोज-रोज उदय और असा होते हैं, इसमें मनुष्योंकी बायु बुधा ही तप्र होती है । वस, उतना ही समय सफल होता है जिसमें हरिचर्चा की जाती है। संसारमें जीते रहना, और साना-पीना कोई महत्त्वकी बात नहीं है। जैसे मनुष्य जीते हैं, वैसे ही क्या जड़ बृक्ष नहीं जीवित रहते हैं छोद्दारकी घोंकनी क्या मनुष्योंके समान ही साँस नहीं हेती ? गाँवोंके पशु, कुत्ते, सूबर बादि क्या मीजन नहीं करते **जौर मलमूत्रका स्थाग नहीं करते ? कुन्ते जिस प्रकार** दर-दर भटकते हुए लाठियाँ खाते हैं, गाँवोंके स्मर जैसे असार यस्त प्रहण करते हैं। ऊँट जैसे काँटे प्राता है और गदहा जैसे केवल योश ढोता है। ठीक वैसे ही भगवानकी भक्तिसे होन मनुष्य क्रतेके समान सव बीरसे तिरस्कार पाता है, सूअरके समान असार विपयाँको ग्रहण करता है, कॅंटफे समान द्रायमरे विषयक्षी कॉंटोंकी खा-लाकर सरा दुर्ती रहता है और गद्देके समान संसारके भारको ढोता और रोता रहता है। मन्यके ये कान साँपके विलक्षे समान हैं जिनमें भगवान् श्रीकृष्णकी छीछा नहीं जाकर विपयवार्तान रूपी साँप जाते हैं। यह जीम मेंडककी जीमके समान है जो भगवामुके नाम-गुण नहीं गाती । यह सिर सुन्दर बाली और साजोंसे सजा हुआ होनेपर भी भारहप है जो श्रीहरिके सामने नहीं ग्रकता । ये हाथ मुदेंके हाथोंके समान हैं जो सीनेके गहनीं-से सजे होनेपर भी कभी श्रीहरिकी सेवा नहीं करते । मनुष्यकी ये आँसे मोरकी पाँखोंमें दीसनेपाली आँसोंके समान पृथा 🛭 जो भगवान्की पवित्र मृतियोंका दर्शन नहीं करतीं। ये पैर पेट्रॉके समात व्यर्थ हैं जो मगवान्के पवित्र स्थानों (मन्दिएँ शोर सीयों) में नहीं जाते। यह मजुष्य जीता ही मरेके समान है जो श्रीमगपान्की चरणधृष्टिको सिरपर नहीं धारण करता या भगपान्के चरणांपर चढ़ी हुई तुल्हाीकी गन्धको नहीं सुँचता। और यह हदय को चयका हो है जो श्रीहरिनामीको सुनकर उमट्ट नहीं बाता, गहद नहीं होता, जिससे रोमाञ्च नहीं होता और नेवॉमें मामन्दके मौसू नहीं मर बाते।

अन्तमं में अत्यन्त विन्नमायले भगवान्ते मेमी समस्त भकाँके घरणकमलाँमें यदी प्रार्थना करता हूँ कि मापछोग स्व मिरुकर मुहाको छपापूर्वक पैसा माहीबाँद मूँ, किसते मेरा मन-प्रभुकर स्वा श्रीमगवान्के चरणकमलाँमें ही विहरण करनेवाला वन जाव। क्योंकि महुन्यको तमीतक मम्म होते, रहता है जवतक कि यह भगवान्ते, चरणाँका साध्य नहीं है लेता—

ताबद्भयं इविणगेहसुइन्तिमित्तं शोकः स्पृहा परिमयो विपुलख लोभः । ताबन्ममेव्यस्टबग्रह आर्तिमर्कं

यावन्न तेऽङ्घिनभयं प्रष्टणीत छोकः ॥

(थीमदागवत ६।९।६)

मक्तींके चरणरजका दासानदास

इन्तुमानप्रसाद पोद्दार

# देवार्षि नारद

गायश्माधित्रदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्॥ (श्रीमद्रागवत १।१।१९)

'अहो ! ये देवर्षि नारदंजी घन्य हैं, जो धीणा बजाते, हरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर नगत्को आनन्दित

करते फिरते हैं।' कारक पुरुष जनत्में बैसे ही डोककस्याणार्य आते और

कारक पुरुष चगत्में बैसे ही होककस्पाणार्ष आते और विचरते हैं, जैसे सर्च मगनान् अवतीर्ण होते हैं । श्रीमगबान्की पवित्र हीहाके हिये मूमि तैयार कर देना, उनकी छोडाके हिये बैसे ही छोडोपयोगी उपकरणोंका संग्रह करना, छोडामें सहायक होना, यह उनका खाभाविक कार्य होता है । ऐसे महापुरुप मुक्त होनेपर भी मुक्त न होकर जगत्में जीवेंकि साय उनके कल्याणार्प विराजते हैं । यों तो इनका कार्य सदा ही अवाधितरूपसे चलता रहता है, परन्तु किसी खास भगवदवतारके समय इनका कार्य विशेषरूपसे यह जाता है। इनका मंगलमय जीवन जगत्के भहान् मंगलके लिये होता है । अविद्या, अहद्वार, ममत्व, आसक्ति आदिसे सर्वेषा रहित ये महापुरुष यन्त्री भगवान्के हार्पोर्ने यन्त्रवर् कार्य करते रहते हैं। इनके सारेकार्य भगवानके ही कार्य होते हैं। देसे ही बहापुरुपोंमें देवर्षि नारदजी एक हैं । सभी युगोंमें, सभी छोकोंमें, सभी शाखोंमें, सभी समाजोंमें और सभी कार्योंमें नारदजी-का प्रवेश है । आप सत्ययुगमें भी ये; त्रेता, द्वापरमे भी और इस घोर कलिकालमें भी, कहते हैं कि, अधिकारी भक्तोंको आपके छुम दर्शन हुआ करते हैं। गोडोक, वेकुण्डरोक, इसडोक आदिसे लेकर तल-अतलादि पातालतक सर्वत्र आपका प्रवेश है। और योगबलसे मन करते ही तुरन्त कहाँसे कहाँ पहुँच जाते हैं। बेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि सभी शास्त्रींमें आप दृष्टिगोचर होते हैं । साक्षात् भगवान् विष्णु, शिव आदिसे केमर धीर राक्षसतक आपका सम्मान, विश्वास और आदर करते हैं। देवराज इन्द्र भी आपके बचनोंका आदर करते हैं। और देवरात्रु हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाध् भी आपकी बातपर विश्वास कर आपके आश्रममें अपनेको सुरक्षित समग्रती है । कहीं आप व्यास, वाल्मीकि, शुकदेव-सरीखे महापुरुषोको पर्मतत्त्वका उपदेश देते दिखायी देते हैं, तो कहीं दो पक्षीमें कलह और विवाद खड़ा कर देनेके प्रयासमें रुगे दीखते हैं । वास्तवमें आप अपने छिये कुछ भी नहीं करते । जिस कार्यसे जिसका मंगल देखते हैं और भगनानकी छोछाका एक सुन्दर दश्य सामने छा पाते हैं, उसी कार्यको करने छगते हैं । इनका विवाद और कल्ह कराना भी लोकहितार्य और मगवानकी लीलाके साधनार्थ ही हुआ करता है। क्योंकि इनकी प्रत्येक चेष्टा भगवानकी ही चेष्टा होती है । इनको तो बस्तुतः मगवान्का 'मन' ही समझना चाहिये; गम्भीर दृष्टिसे विचार करनेपर भगवत्कृपासे यह वात स्पष्ट दीखती है। कुछ छोग कहते हैं कि नारद नामके कई भिन्न-भिन्न व्यक्ति हर हैं। उनमें वे सात मुख्य मानते हैं---१-नहाके मानस पुत्र, २-पर्वत ऋषिके मामा, ३-वशिष्ठपरनी अरुन्धतीके भाई या सत्यवती नामक लीके खामी, ४-यहाँकी वहाँ करके आपसमें लोगोंको भिडा देनेवाले. ५-क्वेरके सभासद, ६-भगवान् श्रीरामकी समाके आठ धर्मशाक्षियोंमेंसे एक और ७-जनमेजयके सर्पयज्ञके एक सदस्य।

यहाँप्र हमें न तो इस विवादमें पबना है कि नारद एक पे पा अनेक, और न निवाद करके इसका निर्णय करनेकी हमने योग्यता ही हैं। हाँ, हमारी दिएमें तो हमें एक ही नारद दिखायी देते हैं जिन्होंने मिन्न-मिन्न कर्त्यों और युगोंमें मगवान्के यन्त्रकी हैसियतसे विभिन्न कार्य किये हैं और कर रहे हैं। यहाँ तो हमें नारद जीके उस कार्यक सम्बन्धमें उन्न कहना है जिसका सम्बन्ध मिन्नसे हैं। और वास्तवमें यहानारद जीका प्रधान कार्य है। समस्त शाखों के सुपण्डित तथा समस्त तत्त्वीके झाता और व्याख्याता होकर मी
अन्तमें नारदंजी मगवान्की भक्तिका ही उपदेश करते हैं । वालमीकि,
व्यास, ग्रुकदेव, प्रहाद, ध्रुव आदि महान् महासाओं को भगवद्गक्तिमें
छगाते हैं। इतना ही नहीं, त्त्वयं वीणा हापमें टेक्स सभी युगों और सभी
समाओं निमंच और निश्चित्त हुए सदा-सर्वदा भगवान् के पवित्र
समाजामें निमंच और निश्चित्त हुए सदा-सर्वदा भगवान् के पवित्र
कामांका गान करते हुए सारे विश्वके नर्-नारियोंको पवित्र और
भगवन्मुखी करते रहते हैं। इन मगवान् श्रीनारदने अपने दो कल्पोंके चरित्रका कुछ खर्य वर्णन किया है। आगवतमें उक्त प्रसक्त
बका हो हुन्दर है। अपने और पाठकोके मनोरक्षनके लिये
उसका इस्त इस्त निष्वे दिया जाता है।

दिव्यदृष्टिसम्पन्न महर्षि व्यास्त्रजीन छोगोंके कल्याणके लिये धेरोंके चार विमाग किये । प्रथम बेरल्प नानास्त्रयानोंसे पूर्ण महाभारतको रचना की । पुराणोंका निर्माण किया । इस प्रकार सम प्राणियोंके कल्याणमें प्रकृत होनेवर भी व्यासमगवान्को तृति नहीं हुई, उनके विचर्ते पूर्ण शान्ति न हुई, उन्हें अपने अन्दर कुछ मनी-सीप्रतीत होती ही रही; तब थे कुछ उदास-से होकर सरस्तर्ता नदीके तट्यर बेठकर विचारने स्थे-भैने सब कुछ किया, तथापि सुद्दे अपने अन्दर कुछ अभायका-सा अञ्चयन क्यों हो रहा है ! क्या मैंने आगवतप्रमौंका विस्तारसे निरूपण नहीं किया । क्योंकि भागवत पर्मे ही परमेश्वर और परमस्त्र मक्तिंक प्रिय हैं । वे इस प्रकार सीच ही रहे थे कि हरिगुण गांते प्रसन्नदन अंतारदनां'- वहाँ आ पहुँचे । आवमगत और कुशस्त्रसाचार पुठने-कहनेके

बाद श्रीव्यासजीने अपनी स्थिति बतलाकर देवर्षिसे उसके लिये उपाय पूटा । तब श्रीनारदजी कहने लगे—

हे मुनिवर्य ! आपने अपने प्रन्थोमें जिस प्रकार अन्यान्य धर्मोंका वर्णन किया है, उसी प्रकार मगवान्की कीर्तिका कीर्तन नहीं फिया । इसीछिये आपके मनमें उदासी छायी है । जिस षाणीमें-जिस कवितामें जगत्को पवित्र करनेवाछे भगवान् श्रीयासदेवकी महिमा और कीर्तिका वर्णन नहीं किया गया है, वह वाणी या कविता मृदु, मधुर और चित्र-विचित्र पदोंवाली (काव्यगुणसम्पन्न) होनेपर मी सारासारको जाननेवाले ज्ञानी-लोग उसे 'काकतीर्थ' के नामसे पुकारते हैं । अर्थात् जैसे विद्यापर चौंच मारनेवाछे कीओंके समान मिलन विपयभौगी कामी मनुष्यो-का मन उस कवितामें रमता है वैसे मानसरोवरमें विहरण करनेवाले राजर्हसोंके समान परमहंस भागवतोंका मन उसमे कमी नहीं रमता । परन्तु सुननेमें कठोर और का्न्युार्जंकारादिसे रहित, एवं पद-पदपर व्याकरणादिसे अशुद्ध होनेपर ही वह वाणी परम रम्य और जनसमूहके पापींको नाश करनेवाळी होती है जिसमें भगवानुके नाम और भगवान्के गुणोंकी चर्चा भरी होती है। अतएब उस भगवद्गण-नामसे पूर्ण वाणीको साधु-महात्मागण सुनते हैं, सुनाते हैं और कीर्तन करते हैं । हे मुनिवर ! आप अमोघदर्शी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिये अब आप संसारके कल्याणके लिये श्रीहरिकी टीटाओंका वर्णन कीजिये । विद्वानोंने मनुष्यके तप, श्रवण, नित्य धर्म और तीश्ण बुद्धि आदिका परम फल केवल एक-मात्र मित्तपूर्वक श्रीहरिका गुण वर्णन करना ही बतलाया है।

मेरे पूर्वजन्मका इतिहास सुनकर उसका विचार कीजिये कि श्रीहरिके गुणश्रवणसे मैं क्या से क्या हो गया ।

हे महामृति, मैं पूर्वकालमें एक दासीपुत्र या । एक समय चातर्गास्य वितानेके लिये वर्षाकालमें हमारे गाँवमें बहुत-से महात्मा प्रधारे । में छोटा वाळक या । मेरी माताने मुझे उन महापुरुपोंकी सेवामें छगा दिया । मैं उन महात्माओंके सामने किसी प्रकारका छड़कपन नहीं करता या, सब खेळोंको छोडकर शान्तिके साथ उनके चरणोंमें वैठा रहताका। और बहुत ही कम बोल्ता था। इन्हीं सब कारणोंसे वे महात्मा समदृष्टि होनेपर भी सुसपर प्रसन्त होकर विशेष कृपा रखने लगे । उन मुनियोंकी आज्ञासे मैं उनके पत्तोंमें बची हुई जठन खा छेता था । इसीके प्रभावसे मेरे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये । ऐसा करते-करते कुछ समयमें मेरा चित्त शुद्ध हो गया जिससे उनके धर्ममें ( मागवतधर्ममें ) मेरी रुचि हो गयी। वहाँ वे लोग नित्य श्रीकृष्णकी क्याएँ गाते वे और मैं उन महात्माओंके अनुग्रहसे उन मनोहर कथाओंको श्रदाके साथ सुनता पा। ऐसा करते-करते श्रीभगवान्में मेरी भक्ति हो गयी । हे महामुनि ! पहले भगवान्में मेरी रुचि हुई, फिर मेरी स्थिर एड मति हो गयी । उस विशुद्ध दृढ बुद्धिके प्रभावसे में अपने माया-रहित शुद्ध परमहारूपमें समस्त सव-असद प्रपञ्चको मायासे कल्पित देखने छगा । इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं-मर् वे महातमा प्रतिदिन भगवान्के निर्मेळ यशका गान करते रहे. जिसके सननेसे मेरे इदयमें रजोगुण और तमोगुणको नाश करने-वाटी सार्विकी मक्ति उत्पन्न हो गयी । मुझको अनुरागी, आश्रित, जितेन्द्रिय, श्रद्धालु और पापहीन बाटकरूप दास समझकर दीनों-पर दया करनेवाले उन महात्माओंने गाँवसे बाते समय परम ऋपा करके साक्षात् भगवान्के द्वारा कहा हुआ गुलतम ज्ञान मुझसे कहा, जिस ज्ञानके द्वारा में भगवान् बासुदेवकी मायाके प्रभावकी जान गया, जिसके जाननेसे पुरुप प्रमात्माके प्रमायदकी प्राप्त होता है।\*

इसके अनन्तर मुझे झानोपदेश करनेवाछ महात्मा तो दूसरी जगह च्छे गये । मैं उनके बतलानेके अनुसार मजन करता रहा । मेरी माताके में हो एकमात्र पुत्र था, जिससे मुझपर माताका बढ़ा भारी स्नेह था । वह मुझको हो अनन्य गति समझती थी । एक दिन कालप्रेरित सर्पने मेरी स्नेहमयी माताको उस लिया, जिससे

 प्रसिद्ध गीताके टीकाकार महात्मा श्रीमधुद्धदन चरलतीजीने अपने भक्तिरसायन-मन्यमें देवीय नारदजीके इसी कमका अनुसरण करते हुए मक्तिकी न्यारह भूमिकाएँ वतलायी हैं—

प्रममं महतां सेवा तह्यापात्रता वता ।
अहाऽच तेवां धर्मेषु तती हरियुणकृतिः (।
ततो दर्यकुरोत्पत्तिः स्वरूपाधितातिस्ततः ।
प्रेमङ्गिद्धः परामन्दं तस्याय स्ट्रूरणं तताः ।।
मागबद्धमिग्रातः स्वस्थितस्तर् ।प्रामन्दं ।
प्रेमणोऽच पराम काहेरस्तिता मिक्स्मिकाः ।।

१-प्रथम महापुरुषोकी होवा, २-तदनन्तर उनकी द्यापात्रता, ३-उससे इनके घर्मोपर अद्धा, ४-अदासे हरियुणका अयण, ५-अवगरी प्रेमके अद्धारणी उत्पत्ति, ६-प्रेमसे सहस्याति, ७-उससे परानन्द सहस्यां प्रेमवृद्धि, ८-प्रेमकृद्धिके परामान्दका स्टरण, ९-उससे मागस्य समें निक्षा, १०-उससे अपनेमें उन गुणोका प्राकृत्र, और ११-उससे प्रेमसी पराकाश। इस्रकार मांककी मुम्कार्य करी गयी हैं। उसनी मृत्यु हो गयी ! तर 'भक्तोंका कन्याण चाहनेवाले भगनान्ते मुझपर ष्ट्रपा की' ऐसा मानकर में उत्तर दिशाकी और चल दिया ! और वहाँ एक वने वनमें पहुँचकर नदीकिनारे एक पीपल्के खुक्षकी जड़में बैठकर भगनान्का चिन्तन और चिन्तको एकाम करके मित्तपूर्वक भगनान्का चरण-कमलीका प्यान करने लगा ! उस समय प्रेमावेशसे मेरी ऑखोमें आनन्दके ऑसू मर आये ! और मैंने देखा, मेरे इदमें भगनान् श्रीहरि मक्द हो गये ! भगवान्के दर्शन पाते हो प्रेमकी बाद-सी आ गयी ! मेरे रोम खड़े हो गये ! में आनन्दके समुद्रमें इव गया और संसारसहित अपने आयको भूल गमा

सहसा मगरान्का वह मनमोहन परम सुन्दर रूप अन्तर्हित हो गया। तय मुझे वडा दु ख हुआ । मैं पुन दर्शनार्थ चेटा करने लगा, तब मैंने आफाशवाणीसे सुना कि 'है बालक ! इस जन्ममें तुझको मेरे दर्शन नहीं होंगे, प्रेम बढानेके लिये मैंने एक बार त्रमें दर्शन दिये हैं । अल्पकालके सल्संगके प्रतापसे तेरी सुझमें हह भक्ति हुई है। त् इस शरीरको छोडकर मेरा निजजन होगा, मुझमें तेरो अचल बुद्धि होगी और मेरी कृपासे कल्पान्तमें भी हुई। इस जन्मकी बार्ते याद रहेंगी।' तब मैंने अपनेको भगवानका कुपापात्र जाना और शुककार प्रणाम किया और छन्ना छोडकार भगवानुके परम गुप्त कल्याणभय शाम और गुणोंका कीर्तन और स्मरण करता हुआ सन्तोपके साथ अहहार और ईर्प्या स्यागकर निरीह हुआ संसारमें विचरने लगा । मैने श्रीकृष्णमें मन लगाकर संसारका संग त्याग दिया । यगासमय मेरा वह शरीर नष्ट हो गया और मुझे शुद्ध दिव्य पार्यददेहकी प्राप्ति हुई ।

तदनन्तर करपेते अन्तमें संसारको अपनेमें छीन करके प्रव्यसमुद्रमें शयन करनेवाले महाजिति हदयमें भाराके साथ मैंने प्रनेश किया । सहस्र युगके उपरान्त जब महाजी जगत्की रचना करने छगे तब मरीचि आदि ऋषियोंके साथ उनके भास-से मैं उपन्न हो गया ।

तत्रसे अराण्ड ब्रह्मचर्यवा व्रत धारण करके में तीनां लोगों में बाहर भीतर चाहे जहाँ निचरता हूँ। मगवान्की इपासे मेरे लिये यहाँ भी क्काउट नहीं है। ख्यं भगउान्की दी हुई इस खरमय ब्रह्मसे निभूषित बीणाको जनाकर हरिगुण गाता हुआ में सर्वत्र विचरता हूँ। भगउान्की ब्रह्मप्र इतनी अपार कृपा है कि जब में प्रेमसे गद्भद होजर भगउान्की छोला गाता हूँ तभी मंगलकीर्ति प्र्यचरण मगवान् उसी क्षण व्रकट होकर सुझे ऐसे दर्शन देने हैं, जैसे कोई निस्ति पुजारते ही शीव आ जाता है।

जो लोग भोगों ने इच्हासे बार्-बार व्यवस्थित होकर संसार-के विषय-मोगोंने आसक्त हैं उनके संसारसागरसे तरनेके लिये केवल श्रीहरिचर्चा ही इब नौका है। इसीलिये में अपने ओर लोगोंने कल्याणके लिये सदा-सर्वदा हरिगुणगान करता हुआ विचरण करता हूँ। भगवान् श्रीहरिके भवनसे निययी पुरुयोंका चित्र जितना शीव्र शान्त होता है उतना योगादिके द्वारा नहीं होता। रतना कहकर हरिगुणगात हुए श्रीनारदजी वहाँसे चल दिये।

महामारतमें कहा है कि देवर्षि नारदजी समस्त वेदोंके तत्त्वज्ञ, देवताओंके पूच्य, इतिहासपुराणोंके विशेषज्ञ, अतीत

कल्पोंकी बातोंको जाननेवाले, धर्म-तत्त्वके ज्ञाता, शिक्षा-कल्प-व्याकरणके असाधारण पण्डित, संगीतविशारद, परस्पर विरुद्ध विधिवाक्योंकी भीमांसा जाननेवाले, वाक्योंका पृथकरण करनेमें पूर्ण योग्य, प्रभावशाली व्याख्यानदाता, मेघावी, स्मृतिवान्, नीतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणोंदारा वस्तुका विचार करनेमें समर्थ, घृहस्पति-जैसे विद्वानोंकी शङ्काओंका समाधान करनेवाले, धर्म-अर्थ-काम-मोक्षके तत्त्वको जाननेवाले, योगबलसे समस्त दिशाओंसे परिपूर्ण भूमण्डलके प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकारके इाता, कल्याणके लिये विवाद खड़ा कर देनेवाले, सन्धि और विप्रहके सिद्धान्तोंके द्वाता, अनुमानसे ही कार्यका तत्व जानने-वाले, समस्त शाखोंके पूर्ण पण्डित, विधिका उपदेश करनेवाले, समस्त सहर्णोंके आधार और अपार तेजस्ती थे। वे ज्ञानके खरूप, विद्याके भाण्डार, आनन्दके समूह, सदाचारके आधार, सब भूतोंके अकारण प्रेमी, विश्वके सहज ही हितकारी, भक्तिके महान सरूप और आचार्य थे ।

ऐसे बेवर्षि नारदंजीने सबकुछ उपदेश करनेके बाद 'अपातों भक्ति ज्याख्याखामः' कहकर अन्तमें भक्तितखका उपदेश किया । इससे सिद्ध होता है कि भक्तिका दर्जा बहुत ही ऊँचा है ।

इस प्रकार छोगोंपर अकारण इपाके कारण हरिग्रण गाते इए किछोकीमें धूमनेवाछे देवर्षि नारदकीके चरणोंमें प्रणामकर इमछोगोंको उनके परम प्रिय मकिके अनुपम उपदेशोंको प्यानसे पढ़कर तदनुसार बीवन बनानेकी चेटा करनी चाहिये।



अहिरिः

# प्रेम-दर्शन

(देवर्षि नारदरचित भक्तिसूत्र )

# प्रेमरूपा भक्तिका खरूप

अधातो भक्ति व्याख्यास्यामः ॥१॥

१-अप इम मक्तिकी व्याख्या करेंगे।

इस सूत्रके 'अय' और 'अतः' शब्दसे यह प्रतीत होता है कि मित्तमागिके आचार्य परम भक्तशिरोमणि, सर्वमूतहितमें रत, दयानिथि देवपि नारदजी अन्यान्य सिद्धान्तींकी व्याख्या तो कर पुके; अब जीवीके कन्याणार्य परम कन्याणमयी मिकके खरूप और साधनींकी व्याख्या आरम्म करते हैं। नारदजी कहते हैं—

सा त्वस्मिन्\* परमञ्रेमरूपा ॥२॥

o पाठभेद "कस्मै"

ર

## २-वह (भक्ति) ईश्वरके त्रति परम प्रेमरूपा है।

भक्तिके अनेक प्रकार बतलाये गये हैं, परन्तु नारदजी जिस भक्तिकी व्याल्या करते हैं वह प्रेमसस्या है। मगरान्में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। बान, कमें आदि साथनोंके आश्रयसे रहित और सन ओरसे एड्डाश्ट्रच होजर चिकड़ित अनन्य भावसे जब केतल भगनान्में हो छम जाती है; जगत्के समझ पदापेंसे तथा परलोककी समझ सुख-सामिश्र्यासे, यहाँकिक कि मोक्ष सुखसे भी चिक्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्यद भगनान्में लगा रहता है; सारी मनता ओर आसक्ति सब पदापेंसे सर्वधा निकल-कर एकमात प्रेयनम मगवान्से प्रति हो जाती है, तब उस स्थितिनो 'अनन्य प्रेय' काले हैं।

### अमृतस्वरूपा च ॥३॥

## रे−और अमृतस्ररूपा (भी) है।

भगनान्में अनन्य प्रेम ही बासावमें अमृत है; वह सुनसे अनिक मधुर है और जिसको वह प्रेमामृत मिछ जाता है वह उसे पानकर अगर हो जाता है । छोकिक बासना ही मृत्यु है । अनन्य प्रेमी मक्तके हृदयमें भगवध्येमकी एक नित्य गर्वान, पित्र बासनाके अतिरिक्त दूसरी कोई बासना रह ही नहीं जाती । इसी परम दुर्छभ वासनाके कारण वह भगनान्की मुनिमनहारिणी छीलाका एक साधन नक्तर कर्मन्यनमुक्त जन्म-मृत्युके चक्ररसे सर्वया सूद्र जाता है । वह सुदा भगनन्के सुमीप निवस्स क्रस्ता है और

भगवान् उसके समीप े प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान्का यह नित्य अटल संयोग ही बास्तविक अमरत्व है । इसीसे भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते हैं ।

कार विचारि इरिस्पान सवाने। बुक्ति निरादिर भगीत ब्रमाने॥ यस्त्रक्थ्या पुमान् सिन्द्रो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति॥॥

४-जिसको (परम श्रेमरूपा और अप्टतरूपा भक्तिको) पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है (और) सृप्त हो जाता है।

जिसने भगवत्-प्रेमाम्हतका पान कर लिया, बही सिद्ध है। 'सिद्ध' शन्दसे यहाँ अणिमादि सिद्धियोंसे अभिप्राप नहीं है। प्रेमी मक्त, इन सिद्धियोंकी तो बात ही क्या, मोधक्स सिद्धि भी नहीं चाहता। ये सिद्धियाँ तो ऐसे प्रेमी भक्तकी सेवाके लिये अवसर हूँ वाकरती हैं, परन्तु वह भगवत्प्रेमके सामने अवस्त हुन्छ समझकर इनकी खीकार है। नहीं करता। खर्य भगवान कहते हैं—

न पारमेष्टर्षं न महेन्द्रिष्ण्यं न सार्वभीमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरणुनर्मयं घा मय्यणितात्मेच्छति महिनान्यस्॥ (श्रोमझा॰ ११। १२) १२

'मुझमें चित्त छगाये रखनेवाछे मेरे ब्रेमी मक्त मुझको छोड़कर

ब्रक्षाका पद, इन्द्रासन, चक्रवर्ती राज्य, कोकान्तरींका आधिपत्य, योगकी सव सिद्धियाँ और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते।

एक भक्त बाहते हैं—

रोमाञ्चेन चमरहता वदुरियं भक्त्या मनी नन्दितं प्रेमाभूणि विभूपयन्ति चदनं कण्डं गिरी गद्धदाः। मास्ताकं क्षणमात्रमध्ययस्य कृष्णार्वकं कुर्वतां मुक्तिद्वारि चतुर्विधापि किमिश्र शासाय कीकायते॥ (बोयसार)

'प्रियतम श्रीकृष्णकी पूजा करते समय शरीर पुछकित हो गया, भक्तिसे मन प्रकुद्धित हो गया । प्रेमके आँसुओंने सुखको, और गद्गद थाणीने काठको सुद्धोभित कर दिया । अन तो हमें एक क्षणके टिये भी फुरसत नहीं है कि हम किसी दूसरे विपयको खीकार करें । इतनेपर भी सायुग्य आदि चारों प्रकारको सुक्तियाँ न जाने क्यों हमारे दरयाजेपर खड़ी हमारी दासी बननेके टिये आहर हो रही हैं।'

मक्त यदि भुक्ति और मुक्तिको स्थीकार कर छे तो वे अपना परम सीमान्य मानती हैं, परन्तु भक्त ऐसा नहीं करते !

> हरिमक्तिमहादेव्याः सर्वा सुषत्यादिसिद्धयः। सुक्तयसाहुतास्त्रयाद्द्वेटिकायद्गुयताः ॥

> > ( शारदपाद्यरात्र )

'मुक्ति आदि सिदियाँ और अनेक प्रकारकी विलक्षण मुक्तियाँ ( भोग ) दासीको माँति हरियक्ति महादेवीकी सेवामें लगी रहती हैं।'

### काकमुञ्जण्डिजी महाराज कहते हैं---

तिमि थल बिनु बल रहि न सकाई। कोटि माँति कोउ करह उपाई॥ तथा भोष्य सुक्ष सुनु स्वयराई। रहि न सकह इरिभगति बिहाई॥

इसलिये यहाँ सिद्धिका अर्घ 'कृतकृत्यता' लेना चाहिये । भक्त-को किसी वस्तके अभावका बोध नहीं रहता। वह प्रियतम भगवान्के प्रेमको पाकर सर्वया पूर्णकाम हो जाता है। यह पूर्णकामता ही उसका अमर होना है। जबतक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्णकाम नहीं होता, तबतक उसे बारंबार कर्मवश आना-जाना पडता है। पूर्णकाम भक्त सृष्टि और संहार दोनोंमें भगवान्की छीलाका प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्युको खेळ समझता है। वासावमें उसके लिये मृत्युकी ही मृत्यु हो जाती है। प्रमु-लीलाके सिवा मृत्युसंक्षक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञानमें रह ही नहीं जाती, और इसिंखेये वह तृप्त हो जाता है । जबतक जगत्के पदार्योंकी ईश्वर-लीलासे अलग कोई सत्ता रहती है तमीतक उनको सुखद या दु खप्रद समझकर मनुष्य निरन्तर नये-नये सुखप्रद पदायोंकी इण्डा फरता हुआ अतुस रहता है। जब सबका मूल स्रोत, सबका यदार्थ पूर्ण खरूप उसे मिल जाता है तब उन खण्ड ओर अपूर्ण पदार्थों की स्वार उसका मन ही नहीं जाता । वह पूर्णकी पाकर तृप्त हो जाता है।

यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ ५-जिनके (प्रेमसरूमा भक्तिके) प्राप्त होनेपर मुख्य न किसी भी वस्तुकी इच्छा करता है, न छोक करता है, न द्वेप करता है, न किमी वस्तुमें आसक्त होता है और न द्वेस (विपयभोगोंकी प्राप्तिमें) उत्साह होता है।

वह प्रेमी मक उस प्रम महान् बस्तुको पा छेता है, जिसके पानेपर सारी इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं। जगदके प्रेम, ऐक्स्म, सीन्दर्य, वळ, यहा, बान, बैराग्य आदि समस्त पदार्थ, जिनके छिदे भोगी और त्यापी सनी मनुष्य अपनी-अपनी उचिक अनुसार सदा छन्चाते रहते हैं, भगवजीमक्स्पी दुर्छम पदार्थके सामने अपन्त सुच्छ हैं। विश्वमार्म पेछे हुए उपर्युक्त समस्त पदार्थोंको एक स्थानपर एकजित किया जाय तो भी वे सन निष्कार जिस भगनान्द्रपी समुद्रके एक जरुकाने सामान ही होते हैं, वे भगवान् स्वपं जिस प्रेमके आकर्षणसे सदा विके रहते हैं उस प्रेमके सामने संसारके पदार्थे किस पिनतीन हैं हैं

श्रीशुक्तदेव मुनि वहते हैं—

यस्य अक्तिभैगवित हरी निःग्रेयसेश्वरी विक्रीहतोऽभृतास्भोषी किं सुद्दैः चातकोद्धैः ॥ ( बीयद्वाः ६ । १२ । २२ )

'जो पर्म कल्याणके खामी अगनान् श्रीहरिकी मित करता है यह अपृतके समुद्रमें क्षीडा करता है। गडैवामें मरे हुए मायूळी गन्दे जलके सहश किसी भी मोगमें या खर्गादिमें उसका मन चटायमान मही होता।' प्रेमामृतसमुद्रमें हुना हुआ मक क्यों अन्य पदार्थीकी इन्छा करने छगा <sup>ह</sup>

जैसे भक्त भोग, मोध आदिकी इच्छा नहीं करता; वैसे ही इनके नष्ट हो जानेका शोक भी नहीं करता । भोगोंके नाशकी बह प्रमात्माकी छीछा समझता है, इससे सदा—हर हाल्तमे आनन्दमें ही रहता है । परन्तु भगनक्षेमके सेवनमें यदि सायुज्य मोक्षके साथनमें कमी आती है तो वह उसके लिये भी शोक नहीं करता; वर सदा यही चाहता है कि मेरा भगनक्षेम बढता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण करने पर्वे।

षहीं न सुगति सुमित संपति कछ रिधि-सिधि विपुल दक्षई ! हेतुरहित अनुराग्र रामपद बहु अनुदिन अधिकाई ॥

इसी प्रकार यह किसी जीवसे या छीकिक दृष्टिसे प्रतिकृष्ट माने जानेवाले पदार्घ या स्थितिसे कभी द्वेप नहीं करता । वह सन जीवोंमें अपने प्रभुको और सब पदार्घों और स्थितिमें प्रमुनी छीळाको देख-देखकर क्षण-क्षणमें आनन्दित होता है ।

निज प्रमुखय देखाँहे जगत, का सन कराँहे विरोध B

मक्तका मन सदा श्रमु-प्रेममें ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षणमरके लिये भी अन्य किसी पदार्थमें नहीं रमता । गोपियाँ उद्मवजीसे कहती हैं—

> कपी, सन न भए दस बीस । एक हुती सी गयी खाम सँग, को आरापै ईस ॥

### प्रेम-दर्शन

मन अपने पास रहता ही नहीं, तत्र वह दूसरेमें कैसे रमें ! इसीटिये तो प्रेमियोंके मगवान्का नाम 'मनचौर' है—

मधुकर स्थाम हमारे चीर ।

मत हर छियो माधुरी मूरति, निरख वयनको कोर ॥

वे प्रेमी भक्तके विचको ऐसी चातुरीसे चुराकर अपनी सम्पत्ति बना छेते हैं कि उसपर दूसरेकी कमी नजर भी नहीं पड़ सकती। बसरा कोई बीखे तब न कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो, परन्त

जहाँ मनमें दूसरेकी करपनातकको स्थान नहीं मिलता वहाँ किसमें कैसे आसक्ति या रित हो । प्रेममधी गोपियोंने कहा है— स्वास दल स्वास मन स्वास है इसारो धन, बाहों जान कभी हमें स्वास हो सो बान है। स्वास हिषे स्वास निर्म स्वास विवा वाहि तिये, बाहोंकी-सो स्वास निर्म स्वास काम है। स्वास गति स्वास गति स्वास हो है प्रावपति, स्वास गति स्वास गति स्वास हो है प्रावपति,

क्यी तम भए बीरे पाती छैके आप दीरे.

कीग कहाँ शर्खे वहाँ रोम-रोम स्वाम है॥ जब एक प्रियतम श्रीकृष्णको छोड्कर दूसरेका मनमें प्रवेश

ही निपिद्ध है तब दूसरे किसीकी प्राप्तिक लिये उत्साह तो हो ही कैसे <sup>9</sup> कोई किसीको देखे, छुने, उसके लिये मनमें रूच्छा उत्पन्न हो, तब न उसके लिये अयह किया जाय <sup>9</sup> मन किसीमें रमे, तब न उसे पानेके लिये उत्साह हो 1 मन तो पहलेसे ही किसी

एकका हो गया: उसने मनपर अपना पुरा अधिकार जमा लिया,

Ł

और खर्ग उसमें आकर सदाके लिये बस गया। दूसरे किसीके . िये कोई गुंजाइरा ही नहीं रह गयी; यदि कोई आता भी है तो उसे दूरते ही छोट जाना पड़ता है ! क्या करे, जगह ही नहीं रही ।

रोम रोम हरि रमि रहे, रही व तनिकी ठीर।

नेत्र वेचारे मनकी अनुमति बिना किसको देखें ? जब कोई कहीं दीखता ही नहीं, तब उसको पानेके लिये उत्साहकी बात ही नहीं रह जाती !

दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्यको किसी सुखकी इच्छासे । जब समस्त सुखाँका खजाना ही अपने पास है तव क्षुद्र सुखके छिये उत्साह कैसे हो ? इसलिये प्रेमोत्साहके पुतले भगवरप्रेमी पुरुपोंमें लीकिक कार्योंके प्रति—विषयोंके प्रति कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता।

मगवानने सर्व कहा है-

यो न ह्रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्गति । शुभाशुभपरित्यामी भक्तिमान् यः स में प्रियः॥ (श्रीमञ्जगबद्गीता १२। १७)

'जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेप करता है, न शोक फरता है, न कामना करता है तथा जो शुभ, अशुभ सबका त्यागी है, वह मक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है।

य ज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तन्धो भवति आत्मारामो

भवति ॥६॥

६—जिसको (एरम प्रेमरूपा मक्तिको) जान (प्राप्त) फर ममुष्य उन्मच हो जाता है, सन्ध (ग्रान्त) हो जाता है, (और) आत्माराम बन जाता है।

भगवत्-प्रेम प्रकट होते ही मतुष्यको पागळ कर देता है। इतः
प्रेमी भक्त सदा प्रेमके नदोगें चूर हुआ दिन-स्तत अभुके ही गुण
गाता, सुनता और चिन्यन करता शहता है। बाहरकी दूतरी
बातोंका उसे होश ही नहीं रहता। जैसे पागळ मनमानी वकता
और करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत भी प्रमुकी चर्चोमें ही
तज्जीन रहता है, क्यींक उसके मनको यही अच्छा लगता है।
भागवतमें कहा है—

श्रण्यन् समझाणि रचाङ्गपाणे-जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । गीतानि नामानि तदर्थकानि

गायन् बिलजी यिचरेदसङ्गः॥

पर्वेष्ठतः सम्रियनामकीत्याँ

जातानुरागी द्वतिवस्त उच्छैः।

इसत्यथी रोदिति रौति वाय-

त्युनमाद्यन्त्रत्यति स्त्रोकवाहाः॥ (११।२।३९-४०)

'भक्त चकपाणि मगवान्के कत्याणकास्क एवं खेकप्रसिद्ध जन्मों और क्मोंको सुनता हुवा, उनके अनुसार रक्ले गये भामों-को ब्ब्रा छोदयर गान करता हुवा संसारमें अनासक होकर विचरता है। इस प्रकारका बत घारणकर वह अपने प्रियतम प्रमुके नाम-संकीर्तनमें प्रेम हो जानेके कारण द्रवितचित्त हुआ उन्मत्तके समान कभी अळैकिक भावते खिटखिळाकर हँसता है, कभी रोता है, कभी चिछाता है, कभी ऊँचे खरसे गाने टगता है और कभी गाच उठता है।

यों उन्मलकी तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनन्द्रमें मरकर कभी चुप हो जाता है, शान्त होकर बैठ जाता है। यह सन्यता उसकी पूर्णकामताका परिचय देती है। प्रभुकी मूर्ति हद्यमें प्रकट हो गयी, रूपमाधुरीमें आनन्द्रमत्त होकर भक्त प्यानमग्न हो गया।

सुतीश्णकी दशा बताते हुए गौसाईंबी कहते हैं— सुनि सगमाहि अचल है बैसा। पुरुक सरीर पनसफल जैसा ॥

चुत्य करते-करते प्रभुमय वन जानेपर ऐसी ही अवस्था हुआ करती है । उसका चिच और शरीर सर्वया स्वस्थ−शान्त हो जाता है । आत्मा आनन्द्रमय वन जाता है । इसीको आत्माराम महते हैं । इस आत्मारामस्थितिमें विपयतृष्णा तो कही रह ही नहीं जाती—

निष्टं स्वारमारामं विषयसृग्तरूष्णा श्रमयति ॥ अन्य किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रेमाद्वेत या रसाद्वेत हैं । प्रियतमके साथ मिटकर प्रेमीका पृथक् अस्तित्व ही होए हो जाता है ।

# प्रेममें अनन्यता

सा न कामयमाना निरोघरूपत्वात् ॥७॥

७-यह (प्रेमामक्ति) कामनायुक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोधसक्या है।

यह प्रेमामिक सर्ववा त्यागस्य है। इसमें घन, सन्तान, क्यांति, सर्ग आदिकी तो बात है नमा, मीधकी भी फामना नदी रह सकती। बिल मिकके वदिने कुछ माँचा जाता है या कुछ प्राप्त होनेकी आझा या आफाहा है वह मिक कामनायुक्त है, यह हार्यिक ज्यापार है। प्रेमामिकमें तो मक अपने प्रियतम मगरान्, और उनकी सेवाको छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं।

श्रीमद्भागवतमें मगवान् क्षिछदेव कहते हैं कि 'मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर साळोक्य, सार्षिं, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य (इन पाँच प्रकारकी\*) मुक्तियोंको देनेपर मी नहीं छेते !' यपाप भक्तिके उदय होनेपर कामनाएँ नष्ट हो ही जाती हैं! क्योंकि वह मिक्त निरोधखब्द्पा यानी त्यागमयी है। वह निरोध क्या है!

निरोधस्तु लोकवेद्व्यापारन्यासः ॥८॥

८-लौकिक और वैदिक (समला)कर्मोंके त्यागको निरोध कहते हैं।

प्रेमामिकोर्भे यह कर्मत्याग अपने-आप ही हो जाता है । प्रेममें मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान्को छोदकर अन्य किसी वातको जानता नहीं; उसका मन सदा श्रीकृष्णाकार बना रहता है, उसको आँखोंके सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान्की छवि ही रहती है । दूसरी बत्तुमें उसका मन ही नहीं जाता । श्रीगोपियोंने भगवानसे कहा था—

> चित्तं सुरोन भयतापहतं गृहेषु यक्षिर्विशत्यत करायपि गृह्यहास्ये।

 पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ वे ई— सालोक्य—मगवान्के समान कोकप्राप्ति । सार्थि—मगवान्के समान केवस्याप्ति । सार्थ्य—मगवान्के समीक स्वालप्ताप्ति । सारुप्य—मगवान्के समान स्वरूपत्राप्ति । सारुप्य—भगवान्के समान स्वरूपत्राप्ति ।

#### पादौ पर्दं न चछतस्तव पादमूछाद् यामः कथं बजमधो करवाम किं वा ॥

(श्रीमद्भाव १०। २९। ३४)

'हे प्रियतम 1 हमारा चित्त आनन्द्रसे घरके कार्मोमें आसर्ज हो रहा पा, उसे तुमने जुरा ठिया। हमारे हाथ घरके कार्मोमें छो थे, वे भी चेप्राहोन हो गये और हमारे पैर भी तुम्हारे पाद-पर्मोको छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर फैसे जायें और जाकर करें भी क्या !

जगत्का चित्र चित्रसे मिट जानेके कारण वह भक्त किसी भी छोकिक (स्मार्त) अयवा वैदिक (श्रोत) कार्यके करने छापक नहीं रह जाता । इससे वे सब स्वयमेव छूठ जाते हैं। सुन्दरदासजी ऐसे प्रेमी भक्तको दशाका वर्णन करते हुए कहते हैं-

म छाज तीन छोककी, न बेदकी कही करें।

म संक मूल-मेटकी, न देव-बच्छते वरें।।

सुनै म कान कीर की, हसी व और इच्छना।

कर्ष पार कीर की, सुसकि मेम्स्ट प्रतापक कीर हच्छना।

कर्ष पार कीर की, सुसकि मेम्स्ट प्रतापक कीर स्वाप्त किर छाते।।

कर्ष के शर्मा कीर कार सिक्त किर साम किर छाते।।

कर्म के स्वाप्त कीर साम सिक्त कीर सिक्त माने।।

कर्म के स्वाप्त मेम्स्ट प्रतापक कीर सिक्त माने।

पित्र किर हरिसों छम्मी सामकान कीर रहें।

यह मेमकच्छना मिक हैं, शिष्य साने साने कीर हरें।

त्रसिन्ननन्यता तद्विरोधिपृदासीनता च ॥६॥

९-उस प्रियतम भगवान्में अनन्यता और उसके प्रतिकृत विषयमें उदासीनताको भी निरोध कहते हैं।

याहरी ज्ञान बना रहनेको स्थितिमें भी प्रेमी भक्त अपने प्रियतमके प्रति अनन्य मान रखता हुआ उसके प्रतिकृठ कार्यों से सर्वया उदासीन रहता है। इस प्रकार सावधानीसे होनेवाले कर्म भी निरोध कहलाते हैं। प्रेमी भक्तके ह्यार होनेवाली प्रत्येक चेष्ठा अपने प्रियतमके अनुकृठ होता है और अनन्य भावसे उत्तीकी सेवाके लिये होती है। प्रतिकृठ चेष्ठा तो उसके ह्यारा देते ही मधी जैने स्पर्यके ह्यारा कहीं औंचेरा नहीं होता या अध्तके ह्यारा सरहा नहीं होता या अध्तके ह्यारा सरहा नहीं हो सकती।

अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥१०॥

१०-( अपने प्रियतम सगवान्को छोड़कर) द्सरे आश्रयोंके त्यागका नाम अनन्यता है।

द्रोमी भक्तके मनमें अपने प्रियतम मगवान्के हिवा अन्य किसीके होनेकी ही कल्पना नहीं होती, तब यह दूसरेका मजन कैसे करें ! यह तो चराचर विश्वको अपने प्रियतमका शारीर जानता है, उसे कहीं दूसरा दीखता ही नहीं—

उत्तसके अस वस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरवु जग नाहीं॥

रहींग कहते हैं कि आँखोंमें प्यारेकी महार छवि ऐसी समा रही है कि दूसरी किसी छविके खिये स्थान ही नहीं रह गया— प्रीतमन्त्रवि कैनन बसी, पर छवि कहाँ सम्मय।

प्रतिभ-छोव नतन वसा, पर छाव कहा समाप प्र भरी सराव 'रहांम' छोस, आप पश्चिक फिरि साय ॥

चेय-स्क्रीन 38

गोवियों की सर्वत्र स्याममयी चिचवृत्तिका वर्णन करते हुए श्रीदेवक्रिने कहा है-

> श्रीचक अगाघ सिंघु साहीकौ उमहि आयो, तामें सीनों ठोक बृद्धि गए एक संगमें। कारे-कारे आसर छिखे जु कारे कागद सु न्यारे करि चाँचै कीन जाँचै चित्रभंगमें ॥ ऑखिममें तिमिर जमावसकी रैन जिमि, जमना-जल तरंगमें । जंबनर वृंद यों ही मन मेरो मेरे कामकी न रहारे माई. क्यास हैं है करि समानी स्वास रंगमें ॥

यदि कोई उससे इसरेकी बात कहता है तो वह उसे सनना ही नहीं चाहता या उसे सनायी ही नहीं पडती । यदि कहीं जनरदस्ती सुननी पहती भी है तो उसवा मन उधर आकर्षित होता ही नहीं । शिवजीकी अनन्योपासिका पार्वतीजीको सप्तर्पियोंने महादेवजीके अनेक दीप वतराकर उनसे मन हटाने और सर्वसदगुणसम्पन्न भगगान निष्णुमें मन लगानेकी यहा, तम शिवप्रेमरी मूर्ति भगवतीने उत्तर दिया-

जनम कोटि छगि स्वरि प्रसारी। बर्दे सम् न त रहर्दे प्रभौरी॥

महादेव अवगुनभवन, विष्णु सङ्क गुनभाम। बेहिकर भग रस लाहिसन, सेहि सेहा सन काम D

इसी तरह गोपियोंने भी उद्भवजीसे बढ़ा था---अधी! मन मानेकी वात।

दान भोड़ारा छान्दि अमृतपण दिपश्चीरा विच स्त्रात ॥

जो चकोरको दै कपूर कोठ तांज बंगार अद्यात । मधुष करत घर कोरे काटमें वैंधत कमरुके पात ॥ ज्यों पतंग हित जानि आपनी, दीपकर्सो छपटात । 'स्रदास' जाको मन जासों, ताको सोइ सुद्धात ॥

इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान्को ही जानकर, उसीको सर्वेख मानकर, जैसे मछ्छीको केवल जलका आश्रय होता है बैसे ही केवल भगवान्का ही आश्रय लेकर, सारी चेटाएँ उसीके लिये करता है।

एक भरोसी एक बल, एक जास विस्वास । एक राम घनस्वाम हित चातक 'तुलसीदास' ॥

यह चातककी टेककी माँति केवल भगवान्में ही चित्त लगाये, सन्पूर्णेक्यसे उसीपर निर्भर करता हुआ, उसीके लिये शरीर धारण जरता है! उसका खाना-पीना, सोना-बैठना, चलना-फिरना, वैना-छेना, दान-पुण्य करना, सब कुछ उसीके लिये होता है! अतपुर उसके समस्त कर्म भगवान्के प्रति अनन्य प्रेमभावसे सम्पन्न होनेके कारण साभाविक ही कल्याणस्य होते हैं!

लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधि-

### पूदासीनता ॥११॥

११-लीकिक ऑर वैदिक कर्मोंमें मगवान्के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकृष्ठ विषयमें उदासीनता है।

अनन्य मावसे मगवदर्थ कर्म करनेवालेके छिपे मगवान्के प्रतिकृष्ट कर्मोका अपने आप ही त्याग हो जाता है । वैदिक या लेक्कि ( श्रीत या स्मार्त ), कोई भी ऐसा कर्म वह नहीं कर सकता जो भगवान्के अनुकूठ न हो, यानी जिससे प्रेमाभक्तिकी बुद्धिमें सहायता न पहुँचती हो ।

पुत्रके लिये माता-पिताकों, खोके लिये खामीकों और शिष्यकें लिये गुरुको आज्ञा मानना बेद और लोक-धर्मके अनुसार सर्पमा कर्त्तव्य है; परन्तु जनकों आज्ञा भी यदि मगबत्-प्रेमसे विरुद्ध है तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकार भी उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसकें द्वारा अपने प्यारकें प्रतिकृत्ल आचरण होना असम्भव है।

गोसामीजी महाराजने उदाहरण देते हुए कहा है—

जाके प्रिय न राम पैदेही।

ताजिये साहि कोटि पैरोसम जवाप परमसनेही॥

पिता ताज्ये प्रहणाद, विभाषन चंडु, भरत शहरारी।

पिता ताज्ये प्रहणाद, विभाषन चंडु, भरत शहरारी।

प्रहादने भगवान्के प्रतिकृत पिताकी आहा नहीं मानी, विभीषणने भाईका साथ छोड़ दिया, भरतकी माताकी आहाको टाल गये, राजा बल्नि गुरु शुकाचार्यकी बात नहीं हुनी और हजयनिताओंने पतियोंकी आहापर प्यान नहीं दिया, और ये सभी जगत्के लिये कन्याणकारी हुए।

कर्म चार प्रकारके होते हैं.—नित्य, नैमितिक, काम्य और निपिद । इनमें मध-मास-सेवन, चोसी, व्यक्तिचार आदि निपिद कर्म तो सभीवे न्यि त्याच्य हैं। शाफीय काम्य (सवाम) कर्म वन्यनवारक तथा जन्म-मृत्युके चक्रमें डाष्टनेवाटे होनेके कारण 'काम्यानां कर्मणां न्यासम्' इस मगनव्-चचनानुसार त्याज्य है ।
रहे नित्य और नैमिचिक कर्म, इनको छौकिक और वैदिक विधिके
अनुसार फछासिक छोडकर केवछ मगवान्की आज्ञानुसार
मगवद्मीत्यर्थ करना चाहिये । मगवत्-प्रीत्यर्थ वही कर्म होते हैं
जो मगवान्के प्रति प्रेम वदानेवाछ हों । गांताके अनुसार आसिक और फछाशा छोड़कर मन, वाणी और शरीरसे मगवान्के अनुसुछ कर्म करना और प्रतिकृछ कर्मोंका त्याग करना ही विरोधी कर्मोमें चदासीनता है । प्रेमाभक्तिका जन्मादमयी स्थित प्राप्त न होनेतक ऐसे मगवदमुकूछ कर्म प्रेमी मक्तके हारा स्नामाविक हुआ ही करते हैं ।

भवतु निश्चयदाढर्चादूष्वै शास्त्ररक्षणम् ॥१२॥

१२\_(विधिनिषेधसे अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मनमें ) निश्चय हो जानेके बाद भी झासकी रक्षा करनी चाहिये । अर्थात् भगवदनुकुल झास्नोक्त कर्म करूने चाहिये।

मिन्दरी प्रेमको बाबज्ञानग्र्य, विधि-निपेधसे अतीत सम्मावस्यामें खेकिक और पैदिक कर्मोंका त्याग अपने-आपू ही हो जाता है, जान-बुशकर किया नहीं जाता।

इसिंटिये जबतक प्रेमकी बैसी, सब कुछ शुट्टा देनेवाटी स्थिति प्राप्त न हो जाय सवतक प्रेमके नामपर शाखविहित कर्मोका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । शाखके अनुसार मगवान्के अर्पणबुद्धिसे मगबदनुकुट नित्य-नैमिचिक कर्म और श्रवण-कोर्तनादि- प्रेम-दर्शन

२०

रूप भजन करते-करते ही भगवान्का वह परमोच प्रेम प्राप्त होता है । भगवान् खयं आज्ञा करते हैं---

तसाच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । शाल्या शास्त्रविधानोकं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥

(शीला १६। २४) अतः तुम्हारे लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये-इसकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, यह जानकर तुम्हे

शास्त्रिपिके अनुसार ही कर्म करना चाहिये। अन्यथा पातित्याशङ्कृया ॥१३॥

१३-नहीं तो गिर जानेकी सम्भावना है।

जी मनुष्य जान-यूझकर शाखोंकी आहाका पाउन न करके शालके प्रतिकृत, अमर्यादित कार्य करता है और उसे प्रेमका नाम देकर दोपमुक्त होना चाहता है, वह अवस्य ही गिर जाता है। भगवान्ने खर्य कहा है-

> यः शास्त्रविधिमुरस्टब्य यतीते कामकारतः। न स सिद्धिमयाप्रीति न सुर्यं न परां गतिम् ॥

(गीसा १६ । २६) 'जो मनुष्य शाखकी त्रिधिको छोड़कर मनमाना स्वेण्हाचार

करता है यह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है और न उसे सुराकी ही प्राप्ति होती है। 'जान-वृहाकर शास्त्रविदित वर्गोका

त्याग फरना प्रेमका आदर्श नहीं है, मोह है, उच्छुहुदता और

स्वेन्छाचार है। ऐसा करनेवाटा परिणाममें आसुरी योनि, नरक और दुःखोंको ही प्राप्त होता है।

खोकोऽपि ताबदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्वा-शरीरघारणावधि ॥१४॥

१४-ल्रौकिक कर्मोको भी तवतक (बाधज्ञान रहनेतक विधिपूर्वक करना चाहिये।) पर भोजनादि कार्य जयतक घरीर रहेगा तवतक होते रहेंगे।

वैदिक कर्मके साथ ही छैकिक जीविका, गृहस्थ-पाछन आदिके कार्य भी सावधानीके साथ भगवदनुकुछ विधिके अनुसार करने चाहिये । अवस्य हो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वैदिक, छौकिक कार्य अनायास ही छूट जाते हैं, परन्तु उस स्थितिक प्राप्त होनेतक दोनो प्रकारके कर्म विधिवत अवस्य करने चाहिये। किर तो आप ही छूट जायेंगे। परन्तु आहारादि कर्म उसस्यमं भी रहेंगे। कारण, वे शरीरके लिये आवस्यक हैं। यपपि प्रेमके नशेमें चूर क्क आहारादिके लिये न तो कोई इच्छा करता है और न चेष्टा ही करता है, परन्तु आहारादि प्राप्त होनेपर अन्यासवश अनायास ही उसके हारा आहार कर लिया जाता है। अवस्य ही वह भी मणवंत्रसाद ही होता है।

# प्रेमरूपा मिक्किके लक्षण

और

### उदाहरण

तह्रक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् ॥१५॥

१५-अब नाना मर्तोंके अनुसार उस मक्तिके लक्षण फहते हैं \

विभिन्न आचार्योने मक्तिका खरूप भिन्न-भिन्न रूपसे बतलाया है, पहुछे उनका वर्णन करके फिर देवपि नारदजी अपना मत दिखळाना चाहते हैं।

पूजादिप्वनुराग इति पाराशर्यः ॥१६॥

१६-पराशरनन्दन श्रीव्यासजीके मतानुसार भगवात्की पूजा आदिमें अनुराग होना मक्ति है।

अपने तन, मन, धनकी मगवान्की प्जन-सामग्री समझना और परम श्रद्धापूर्वक यथाविधि तीनोंके द्वारा मगवान्की प्रतिमाकी अपवा विश्वरूप मगवान्की पूजा करनी चाहिये। मगवत्-पूजामें मन लगनेमे संसाक्के बन्धनकारक विध्योसे मन अपने-आप ही हट जाता है। बाद्य और मानम दोनों ही प्रकारने मगवान्की पूजा होनी चाहिये । भगवत्की पूजासे भगवान्का परमपद प्राप्त होता है—

श्रीविष्णोरर्चनं ये तु प्रकुर्वेन्ति नरा मुवि। ते यान्ति द्वाञ्यतं विष्णोरानन्दं परमं पदम् ॥ (विष्णुहस्स)

'इस धरातलों जो लोग भगवान्की पूजा धरते हैं वे समातन आनन्दमय प्रमपदको प्राप्त होते हैं।'

कथादिष्विति गर्गः ॥१७॥

₹---

१७-श्रीगर्गाचार्यके मतसे मगवान्की कया आदिमें अनुगर होना ही मिक्क हैं।

श्रीभगवान्त्रकी दिल्य लीला, महिमा, उनके गुण और नामोंके फीर्तन तथा श्रवणमें मन लगाना निस्सन्देह मिकका प्रधान लक्षण है। संसारमें अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्हें भगवान्त् और मगवान्की कमासे कोई मतल्य ही नहीं है। दिन-रात विषय-चर्चामें ही उनका जीवन बीतता है। न तो वे सभी भगवान्त्र गुणगान करते हैं और न उन्हें भगवच्ची सुहाती है। 'श्रवन न रामकथा असुराती! ' इस अवस्थामें जिन मनुष्योका मन भगवान्के गुणानुवाद सुनने और कहनेमें लगा रहता है वे अवस्य ही भक्त हैं। मूलकार आवार्य श्रीनास्दजीन स्थं महर्षि वेदन्याससे कहा

हर्द हि पुंसस्तपसः थुतस्य चा स्विष्टस्य मृकस्य च वुद्धिद्त्तयोः। जेम-दर्शन

अविच्युतोऽर्थः

રઇ

कविभिनिरूपितो

यद्त्तमस्रोकगुणानुवर्णनम् ॥ (थासदा० १।५। ११)

'विद्वानोंने यही निरूपित किया है कि मगवान्का गुणानुवाद कीर्तम ही तप, वेदाध्ययन, मलीमाँति किये हुए यज्ञ, मन्त्र, ज्ञान भोर दान आदि सबका अविनाशी फल है ।' श्रीरामचरितमानसर्ने

कड़ा है---रामकथा सुंदर करतारी । कछिमरुविद्दश उदावनिहारी ॥ भवसागर चह पार जो जावा। रामकवा साकह एक नावा।

अतएव श्रीहरिकयामें ययार्थ अनुराय होना भक्ति है और इस भक्तिसे भगवान्की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है।

आत्मरत्यविरोघेनेति शाण्डिल्यः ॥१८॥

१८--शाण्डिल्य ऋषिके मतमें आत्मरतिके अविरोधी विषयमें अनुराग होना ही भक्ति है।

अविच्छित्ररूपसे ग्रुद आत्मस्ररूपमें रत रहना ही आत्मरति है; इस आग्नरतिमें नित्य स्थित रहनेको ही अञ्चक्तीपासक

महातुमाय भक्ति कहते हैं । श्रीशहराचार्यजीने कहा है-मोक्षकारणसामग्रयां भक्तिरेय गरीयसी।

स्यातकपानुसन्धार्न सकिरित्यभिधीयते ॥

आत्मरूपसे प्रत्येक प्राणीमें श्रीभगत्रान् ही विराजमान हैं अतः उन सर्गात्मामें रिन होना वस्तुतः मगमान्दां भक्ति ही है।

और ऐसी भक्ति करनेवांटेकी मुक्ति प्राप्त होनेमें कोई सन्देह नहीं

## नारदरतु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परमब्याकुलतेति ॥१६॥

१९-परन्तु देविंप नारदके मतसे अपने सब कर्मोंको भगवान्के अपण करना और मगवान्का थोड़ा-सा मी पिसरण होनेमें परम ज्याङ्कल होना ही मक्ति हैं।

नारदजीको महर्पि व्यास, गर्ग और शाण्डिल्य-कथित भक्तिके लक्षणोंसे कोई विरोध नहीं है। मगवान्की पूजा करना, भगवान्के राणगान करना और सर्वात्मरूप मगवान्में प्रेम करना उचित और आवस्यक है। व्यासनीको तो सगवद्गुणगानमे श्रीनारदने ही लगाया था । अतः इन लक्षणींका खण्डन करने या इन्हें तुष्छ बतलानेके लिये नहीं, परन्तु इन्हींको और भी प्रष्ट करनेके लिये नारदजी इन सभी छक्षणोंसे युक्त एक सर्वाङ्गपूर्ण मिकका छक्षण निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म, ( वैदिक और हीकिक ) मगवान्में अर्पण करके प्रियतम मगवान्का अखण्ड स्मरण करना और पळमरके लिये मी उनका यदि विस्मरण हो जाय ( प्रियतमको भृटा जाय ) तो परम व्याकुळ हो जाना, यही सर्वेळक्षणसम्पन्न मक्ति है । इसमें पूजा-कयामें अनुराग और विश्वातमा भगवान्में रति तो रहवी ही है । भगवान्ने श्रीमद्भगवदीतामें त्तत्र प्रकारके योगियोंमें इन्हीं उक्षणोंसे युक्त मक्ति-योगीको सर्वोत्तम वतलाया है---

तपस्विम्योऽधिको योगी झानिच्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिम्यखाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ व्रेम-दर्शन

રદ

योगिनामपि सर्वेवां मद्रतेनान्तरात्मना । थ्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः ॥ ( \$ | 84-50 )

'तपस्त्रियोसे, शास्त्र-ज्ञानियोंसे और सकाम कर्मियोसे भी योगी श्रेष्ठ है; अतरव हे अर्जुन ! त् योगी वन । परन्तु सम्पूर्ण योगियोंमे भी वह भक्ति-योगी मेरे मतमें परम श्रेष्ठ है जो मुझमें श्रद्धावान है और अन्तरात्माको मुझमें छगाधन निरन्तर मुझे मजता है।'

भगवान्ने फिर आज्ञा की है-

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युग्य घ। मय्यपितमनोयुद्धिर्माभे<del>षेप्यस्यस</del>ंशयम् (गीता ८१७)

'इसन्त्रिये हे अर्जुन ! त् सव समय ( विना विराम ) मेरा स्मरण कर और ( स्मरण करता हुआ ही मेरे टिये ही ) युद्ध कर । इस प्रकार सुझमें ही नन-शुद्धि अर्पण करके यू निरसन्देह सुझकी ही प्राप्त होगा ।'

मानापमान, लाम-हानि, जय-पराजय, सुग्व-दृःरा आदिकी परवा न करके, आसक्ति और फटकी इच्छा छोड़कर, झरीर और संसारमें अपने टिये अहंता-मन्नतासे रहित होकर, एकमात्र परम प्रियतम श्रीभगनानको ही परम आश्रय, परम गति, परम सुहर् समझकर, अनन्यमावसे, अयन्त श्रदाके साथ, प्रेमपूर्वक निरन्तर तैलधारायत् उनके नाम, गुण, प्रमाय और खरूपका चिन्तन करते हुए परमानन्दमें मन्न रहना और इस प्रकार चिन्तनपरायग

रहते हुए ही केवल उन परम प्रियतम मगवान्के िये, उनकी रुचि तथा इच्छाके खनुसार, उन्होंके ग्रीत्यर्थ, उन्होंको सुख पहुँचानेके हद और परम सार्यसे ग्रेरित होकर, सर्वथा निःस्वार्थ-भावसे समदा दैहिक, बाचिक और मानसिक कर्मोंका आचरण करना। यदि किसी कारणवश क्षणभरके लिये भी उनका चिन्तन-स्मरण छूट जाय तो जल्मे निकाली हुई महलीसे भी अनन्तरगुणा अधिक व्याकुलताका अनुभव करना, यही सर्वोच्च भक्ति है।

ऐसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी मक्त बैंडोक्यके राज्यसुखकी तो बात ही क्या है, अपुनरावतीं मोक्षके लिये भी, किसी भी हाल्तमें अपने प्रियतम भगरान्का स्मरण छोडना नहीं चाहता। भगवान् ऐसे मक्तभी प्रशंसा करते हुए भक्त उद्धवसे कहते हैं—

न तथा मे प्रियतम बात्मयोनिर्ने शहरः।

म स सद्भपेषो न श्रीतैयातमा स यया भवात् ॥

तिरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेदं समदर्शनम् ।

समुम्रजाम्यद्दं निर्वं पृषेयत्यक्षिरेणुपिः ॥

तिरिकञ्चना मध्यनुरक्तचेतसः

शान्ता महान्तोऽपिरुजीयवस्तव्यः ।

कामैरनालम्बचियो जुपन्ति यत्

तर्लेरपेक्षं न विदुः सुर्गं मम ॥

(श्रीवहार ११। ११४ - १४

हि उद्धव ! इस प्रकारके तुम मक्त मुझको जैसे प्रिए हो, वैसे प्रिय प्रसा, शहर, बलराम, रूस्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है । ऐसे किसी बस्तुकी इच्छा न रखनेवाले, शान्तवित्तां, निर्वेत्तं, सर्वत्र सममावरो मुझको देखनेवाले और निरन्तर मेरा मनन करनेवाले प्रेमी मफाँकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये में सदा-सर्वेदा उनके पीले-पीले पूमा करता हूँ । मुझमें चिराको अनुतक्त कर रखनेवाले, सर्वेख मुझको अर्पण करके अक्तिकन को हुए ऐसे शान्त, और मेरे नाते सब जीवोंके प्रति स्तृह करनेवाले तथा सब प्रकारको कामनाओसे शरूप खद्मपाले महात्मा जिस परमाझका अनुमब करते हूँ, उस निरपेक परमान नन्दको पूसरे लिया महात्मा वित्त परमाई जानते ।' वस, श्रीनारदनीके मतसे पढ़ी भक्ति है । ऐसा मक्त सम्मता आचरण श्रीभगवान्ते अर्पण करके अनविश्वकरणस्था मगदस्यक करता हहता है, और कहीं तिर्का भी मूल जानेपर परम व्याहुळ हो जाता है।

अस्त्येवमेवम् ॥२०॥

२०--ठीक ऐसा ही है।

देवपि नास्य पिछले सूत्रमें बतलाये हुए सिद्धान्तकी धळताके क्षिपे कहते हैं कि वस्तुतः भक्तिका यही खरूप है !

यथा वजगोपिकानाम् ॥२१॥

२१-जैसे ब्रजगोपियोंकी ( भक्ति ) ।

मिक्किका ट्याण वतलाका अन देवर्षि उदाहरणमें प्रेमिका-शिरोमिए प्रातःमरणीया श्रीगोपिकाओंका नाम चेत हैं । परतुतः गोपियोंकी ऐसी ही महिमा है। जगत्में ऐसा कीन है जो गोपियों-के प्रेमके तस्वका बखान अर सके ! उनका तन, मन, पन, लोक, परलोक सब श्रीकृष्णके अर्पित था। वे दिन-रात श्रीकृष्णका ही चिन्तन करती, गद्गद वाणीसे निरन्तर श्रीकृष्णका ही गुणगान करती और सर्वत्र सर्वदा श्रीकृष्णको ही देखा करती थी। खर्य मंगवान् श्रीकृष्णने उनसे कहा है—

म पारयेऽईं निरवयसंयुजां स्वसाञ्ज्ञस्यं थिवुषायुपापि वः । या माभजन् दुर्जरमेक्टरङ्कराः

संबुहच्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ ﴿ सोमज्ञा० १० । ३२ । १२ )

'है गोपिकाओ ! तुमने मेरे छिये गृहंत्यकी कठिन मेरियोंको तोइकर मेरा भनन किया है। तुम्हारा पह कार्य सर्वया निर्दोप है। मैं देवताओंकी आयुपर्यन्त भी तुम्हारे इस उपकारका बदल गई। चुका सकता। तुम अपनी उदारतासे ही सुझे क्षणसुक्त करना।'

उद्यवको सँदेसा देकर भेजते समय भगवान् श्रीकृष्णने प्रेमाश्च बहाते हुए गद्गद वाणीसे कहा था—

ता मन्मनस्का महमाणा मद्यें त्यत्तरेहिकाः।
ये त्यत्तरोक्षमांश्च मद्ये तान् विमम्येहम् ॥
मिय ताः प्रेयसां मेष्ठे तुरस्ये गोकुकरित्रयः।
सरस्त्योऽक्व विमुक्षत्ति विरक्षीत्कण्णविक्रकाः॥
धारयन्त्यतिकृष्कुण प्रायः प्राणाम् कथश्चन।
प्रत्यागमनसन्देशैर्वेश्वयो भे मदानिकाः॥
(श्वीमकाः।।

हि उदय ! गोपियोंने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया है, में ही उनके प्राण हूँ, मेरे लिये उन्होंने अपने देहके सारे व्यवहार छोड़ दिये हैं । जो लोग मेरे लिये समस्त लीकिक धमोंको छोड़ देते हैं, उनको में सुख पहुँचाता हूँ । वे गोपियाँ मुझको प्रियसे भी अति प्रिय समझती हैं, मेरे दर रहनेपर मुझे समरण करके वे दारुण विरहनेदनासे व्यानुक होकर अपने देहको सुवि भूल जाती हैं। मेरे बिना वे बड़ी ही कठिनतासे किसी प्रकार प्राण धारण कर रही हैं, मेरे पुनः जब जानेके सन्देशके आधारपर छी वे जी रही हैं। मैं उन गोपियोंकी आला हूँ और वे मेरी हैं।

डर्सने मजमें आकर जब प्रेममधी गोषिनीकी दशा देखी, उन्हें सब ओर, बाहर-भीतर श्रीकृष्णके दर्शन करते पाया और जब उनके मुखसे सुना—

. 1

ि ]

गाहिन रही हिदमहें और ।

गंदर्गद्रन अध्यत कैमें आनिये पर और ॥
गंदर्गद्रन अध्यत दिवस जामत, धुवन सीवत रात ।
हदयते वह स्थाम मुरति छिन न हत उत जात ।
स्हार क्या अनेक जभी ! छोड-स्ता दिलात ।
स्हार क्या अनेक जभी ! छोड-स्ता दिलात ।
स्हार क्या अनेक जभी ! छोड-सा दिलात ।
स्हार क्या अनेक जभी ! छोड-सा दिलात ।
स्हार क्या अनेक जमाहिन स्थान ।
स्वाम मात मरोज आनन, छोडन याति गुटु हाम ।
गाहिन भीत मुद्द सार ।
स्वाम मात मरोज आनन, छोडन याति गुटु हाम ।

#### [ २ ]

उपों ! जोन जोग हम नाहीं । अवला थान सार कहा जानें, कैसे प्यान घराहीं ॥ ते ये मूँदन जैन कहत हों, हारे सूरति जिन माहीं । ऐसी कथा क्षयटकी माइकर हमते खुनी न जाहीं ॥ जनन चीर अरु जटा वैंवायहु, ये हुन कीन समाहीं । चैंदन तिन की माइम याताबत, विरह्म कात कीत होती ॥ जोगी मरमस जोह किन सूले, सो सो है हम पाहीं । 'सुरदास'सो न्यारो न पल छिन, क्यों घटते परिहाहीं ॥

गोपियोंने कहा—'उद्रवजी ! योग उन्हें जाकर सिखाओ, जहाँ स्थामसुन्दरका वियोग हो । यहां तो देखो, सदा ही संयोग हैं। हमारा प्यारा स्थाम सदा-सर्वदा हमारे साथ ही रहता है ।' तब उद्रवकी आँखें खुळा, वे गोपियोके खुद्ध प्रेमके प्रवल प्रवाहमें यह गये—

सुनि गोपीके बैन, नेस क्वीके शूके। गावत गुन गोपाल किरत कुंजनमें कुछे। सिन गोपिनके पन परे, भन्य सोह है नेस। भाद पाह हुन मेंट्री, कभी छाके प्रेस। सन्होंने मधिप्राणत चित्तरे कहा-—

पताः परं तनुमृतो मुचि गोपवध्यो गोधिन्द पच निर्धिलातमनि रूडमाधाः । धाष्ट्यन्ति यद्भवमियो मुनयो वर्षं च

कि श्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ।

नायं भियोऽक्ष च नितान्तरतेः प्रसादः
स्वयोपितां निलनगन्यरुचां युतोऽन्याः ।
रासोत्सवेऽस्य भुजवृण्डगृहीतकण्ठत्राधाशियां य उदगाद् वज्रवतुवीनाम् ॥
आसामदी चरणरेणुजुपामद् स्यां
वृन्दावने किमपि गुस्सव्योपधीनाम् ।
या दुस्रयजं स्वजनमार्थययं च हित्या
भेजुमुँकुन्द्रपद्यी श्रुतिमिर्विमृग्याम् ॥
(श्रीमज्ञा० १० । ४० । ५८, ६०-६१)

'जगत्में इन गोपञ्जनाओंका ही देह धारण करना सफल है। क्योंकि इनका चित्त विकारमा भगवान् श्रीगोविन्दमें छगा हुआ है। जिनकी भन्नयसे भीत हुए सुनिगण तथा हमलोग सभी इच्छा करते हैं। सत्य है, जो श्रीअनन्तकी छीछा-कयाओंके रसिक हैं उन्हें माहाणोंके तीनों जन्मों ( जन्म, यज्ञोपबीत ओर यश्चदीक्षा ) की क्या आपस्पकता है <sup>2</sup> रासलीलाके समय भगवान् श्रीहरिके भुजदण्डको कण्ठहार बनाकर पूर्णकाम हुई इन बजबालाओंको श्रीहरिका जी प्रसाद प्राप्त हुआ है, वैसा निरन्तर हृदयमें रहने गली श्रीएक्सीजी और कमछकी-सी कान्ति ओर सुगन्धिसे युक्त सुरसुन्दरियोंको भी नहीं मिला; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है र इन महाभागा गोपियोंने कठिनतासे छोड़े जा सक्तनेवाले वन्युओंको और आर्यधर्म-को स्पागकर श्रुति जिसकी खोज बस्ती है, उस सुक्रन्दपद्यीका अनुमरण किया है। अहा ! क्या हा उत्तम हो, यदि में आगामी जनमें इस कृत्यानकी लता, ओपिय या झादियोंमेंसे कोई होऊँ,

जिनपर इन गोपियोंकी चरणघृष्टि पडती है !' मथुराकी कुछाङ्गनाओने गोपियोंकी दशाका वर्णन करके उनके जीवनकी धन्य बताते हुए कहा है——

या दोहनेऽवहनने प्रथनीपलेप-प्रेह्मेन्नुनार्मेविदेतीसणप्राजनादी । गायम्ति बैनमजुरक्तियोऽसुकण्ठयो धन्या व्रजस्त्रिय उजक्रमचित्तयानाः॥ (अप्रसद्गाः १०।४४।1५)

'जो गोपियां गायोंका दूब हुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिछोते समय, ऑगन छीपते समय, बालकोंको झुलाते समय, रोते हुए क्योंको छोरी देते समय, बरोमें छिडकाथ करते तथा आडू देते समय प्रेमपूर्ण चित्तसे, ऑखोंमें ऑस् मरे, गहर वाणीसे श्रीकृष्णके गुणगान किया करती हैं, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित करनेवाली गोयक्मणियोंको धन्य है ।'

इन गोपियोंकी जितनी महिमा गायी जाय, उतनी ही योडी है। सर्वत्यागी जजवासी भक्तींने तो गोपीपदपङ्कजपराग ही वनना पाडा है। सत्य ही कहा है—

ह। सत्य हा कहा ह— गोपी प्रेमकी चुका ।

जिन धनस्याम किये बस अपने उरधरि स्यामसुना ॥

महाप्रमु श्रीचैतन्यदेव-सदश महान् त्यामी महापुरुपोंने तो गोपियोंको प्रेममार्गका गुरु माना है। महान् मक श्रीनागरी-दासजी कहते हैं— ष्रयति खिळतादि देवीय घन शुतिरिचा, कृष्म प्रिय केळि जापीर शंगी । जुगळ-रस-मच आनंदमय स्पनिधि,

सकल सुख समयकी छाँह संगी॥ गौरमुख हिमकरनको जु निरनावली,

गीरमुख इिमक्रनको छु विरागवका, स्वय मधु गान हिस्स चिय तरंगी । 'नागरं' सक्छ संकेत साकारिनी, गनत चनानीन मसि होति पंगी ॥

एक वजमक्तने यहा है-

दे इरिरस श्रीपो मोचो सब तियसें म्यारी । कमरूनपन गोधिइपेड्की प्रानपियारी ॥ निरमस्तर ने संत रिगर्डि प्रकासि गोपी ॥ विद्यास स्वरूप सरवादार शोपी ॥ वे ऐसे मरबाद सेटि सोद्य शुन गार्वे । वर्षों गहि परमार्गद मैममस्ती सुल पार्वे ॥

गौरियोंकी महिमा तभी शुद्ध समझमें आ सकती है, जब साधक निषयोंने परम बैरान्य धारणकर ब्रेमप्थपर दुन्छ अपसर होता है।

तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः ॥ २२ ॥

२२-इस अवस्थामें भी (गोपियोंमें) माहात्म्यझानकी विस्मृतिका अपनाद नहीं ।

अर्थात् मोपियां भगभान् श्रीष्टप्यके प्रभाव, रहस्य और गुणोको जानती थी । कुछ खोगोंका कहना है कि प्रेमरें माहास्पर-सान नहीं रहता । माहास्पतान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, परना गोपियों में ऐसी बात नहीं थी । गोपियाँ श्रीकृष्णमो साक्षात् पुरुषोत्तम भगनान् जानती हुई ही अपना प्रियतम समझती थीं । होकिक प्रेम ओर भगनजोममें यही खास भेद है । भगनजोममें यस्तुत, ऐसा ही होता है । जो लोग कहते हैं कि गोपियों श्रीकृष्णको भगवान्, नहीं जानती था, वे श्रीमद्भागनतके नीचे छिखे स्लेकिंका मनन करें—

मैयं घिमोऽईति मवाम् गदितुं चुरांसं सन्त्यज्य सर्घविषयांस्तव पादमुलम् । भक्ता भजस्य दुरचब्रह मा त्यजास्मान् देघो यथादिप्रपो भजते मुमुक्षून्॥ **यत्पत्यपत्यसुद्धदामनुष्टृत्तिर**ङ्ग स्त्रीणां खधर्म इति धर्मयिदा त्वयोक्तम् । अस्त्वेचमेत्रद्वपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्टो भवांस्तनुभृतां किल वन्धुरात्मा॥ यहाँम्यजाक्ष तव पादतर्खं रमाया दत्तक्षण वचिदरण्यसम्बद्धाः । भम्प्राध्म तत्प्रभृति नाम्यसमक्षमङ्ग स्थातं त्वयाभिरमिता वत पारयामः॥ श्रीर्यंत्पदाम्यजरज्ञध्यक्रमे तुलस्या रुव्धापि बक्षसि परं किल भृत्यज्ञुएम् । यस्याः स्ववीक्षणष्टतेऽन्यसुरप्रयास-स्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः॥ (१०। २९। ३१-३२, ३६ ३७) 35

ब्यकं मद्यान् स्रज्ञभयार्तिहरोऽभिज्ञाती देवो यथादिपुरुषः सुरस्रोकगीता॥ (१०। २९। ४१)

म श्रस्तु गोधिकानन्दनी प्रवा-मखिलदेहिनामन्तरात्महरू ! विजनसार्थितो विश्वग्रसर्ये सद्य उदेथिवान् सारवर्ता कुले ॥ (१०।३१।४)

'हे विभो ! आप ऐसे कठोर शब्द ( वापस जानेकी बात ) न कहिये। हमने अन्य सम्पूर्ण विषयोंको छोड़कर एकमात्र आएके ही चरणकमछोंका आश्रय छिया है। हे खच्छन्द ! जिस प्रकार आदिपुरुष श्रीनारायण मुमुशुओंको भजते हैं, (उनकी इण्डानुसार . उन्हें खीकार करते हैं) उसी प्रकार आप हमें अङ्गीकार कीजिये, रवागिये नहीं । हे हरि ! आप धर्मको जाननेवाले हीं (फिर आप कैसे कहते हैं कितुमठोग छीट जाओ, आपकी शरण आनेपर भी क्या कोई कमी वापस छीटता है ! ) आपने जो कहा कि पति, पुत्र और बम्धु-बान्धबोंकी सेवा करना ही स्नियोंका परम धर्म है सो यह उपदेश उपदेशके स्थान आप ईश्वरके विषयमें ही रहे क्योंकि समस्त देहधारियोंके प्रियतम वन्धु और आत्मा तो आप ही हैं। है फमटलोचन । जिस समय श्रील्डमीजीको ( श्रीविष्णुरूपमें ) कमी कमी आमन्दित करनेवाले आपके चरणकमळोंको हमने स्पर्श किया था और बनवासी तपस्तियोंके प्रिय आपने हमें आनन्दित किया था

तमीसे हमारे िव्ये अन्यत्र कहीं व्हर्सा असम्मव हो गया है। जिनकी क्रपारिष्ट पानेके िवये देवगण अत्यन्त प्रयास करते हैं, वे ख्रमीजी जिना किसी प्रतिहन्दिके आपके व्यवःस्वव्में स्थान पाकर भी तुख्सीजीके सहित अन्य मकोसे सेविव आपके चरण-एजकी हम्या करती हैं, हम भी निरस्त वेह आपकी उसी चरणरजकी हैं शे क्यों हैं। क्योंकि देवताओंकी रखा करनेवाले आप आदिपुरुप परमात्मा ही जमण्डका भय और दुःख दूर करनेके विये प्रकट होकर अवतीण हुए हैं। यह निवय है कि आप केवव यशोदाके ही पुत्र नहीं हैं हम समस्त देखारियोंके अत्यत्मात्माके साक्षी हैं। हे सखे। इज्राजीकी प्राप्तासी ही आपने सम्पूर्ण जगत्मी रक्षा करनेके लिये यहकुकों अवतार खिया है।

देसे अनेकों प्रमाणींसे तया युक्तिवींसे यह सर्वण सिद्ध है कि गौपियोंने श्रीकृष्णको साक्षात् सचिदानन्दघन भगवान् समझकर ही उन्हें आत्मसमर्पण किया था।

#### तद्विहीनं जाराणामिव ॥ २३ ॥

२६-उसके विना (भगवानुको भगवानु जाने यिना किया जानेवाला ऐसा प्रेम) जारोंके (प्रेमके) समान हैं। माह्याल्पज्ञान विना क्रियोंके द्वारा किसी पुरुषके प्रति किया जानेवाला ऐसा ग्रेम जारोंका-सा ग्रेम होता है। जिस ग्रेममें

जानेवाटा ऐसा प्रेम जारोंका-सा ग्रेम होता है। जिस प्रेममें सर्वार्पण है, जिसमें छीकिक खार्पकी तनिक-सी गन्ध भी नहीं है, ऐसा प्रेम केवल भगनान्के प्रति ही हो सकता है। यथिप जाने-अनजाने किसी प्रकार भी भगनान्के प्रति किया हुआ प्रेम निष्कर नहीं होता, परन्तु जानकर होनेवाले प्रेममें विशेषता होती है।
भगवान् हमारे प्रियतम हैं, इस कल्पनामें ही कितना अपार आनग्द
है। फिर जिनको वे अगवान् परम प्रियतमरूपमें प्राप्त हो वार्ष
उनके सुखका तो कहना हो क्या है!गोपियाँ इसी परम पित्र दिग्म
सुखकी भागिनी थां। इसीसे जीवन्सुक महात्मा शुक्रदेव सुनिने
सृखके िये तैयार हुए राजा परीक्षितको यह पवित्र प्रेमकीला सुनाम
थी। अत्तर्व यह प्रेम मगवत्-माहात्म्यके झानसे सुक परमप्वित्र था।

नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुखित्वम् ॥ २४॥ २४–उसमें (जारके प्रेममें) प्रियतमके सुखसे सुखी होना

नहीं हैं।

व्यक्तिचारी मनुष्य कामवश होकर केवल अपने झुखेंगे छिंगे,
अपनी हिन्योंकी तृतिके छिये प्रीति किया करते हैं; वे अपने
प्रेमास्यदके झुन्तसे झुखी नहीं होते । गोपियोंके प्रेममं यह भाव
नहीं था । छीकिक कामजनित ग्रीतिमें प्रेमास्यद पुरुप जार होता
है और उसके अंग-संगक्षी हच्छा होती है । यहाँ प्रेमास्यद साकार्यः
विश्वासमा मगवान् वे और गोपियोंके बनोंमें अंग-संगकी कामना
नहीं थी। गोपियों केवल श्रीकृष्ण-सुखकी अभिटापिणी थीं । उन्होंने

अपना तन, मन, बुद्धि, रूप, बीवन, घन, प्राण आदि सम्पूर्ण वस्तुओंको प्रियतम श्रीकृष्णकी प्वनसामग्री बना दिया था। अपना सर्वेद्ध देकर वे श्रीकृष्णको सुद्ध पहुँचाना चाहती थी। जिस बातनें श्रीकृष्णको प्रसन्नता होती, वही करना उनका धर्म था। उसीनें उन्हें परम सुनकी अनुभृति होती थी। इसके अतिरिक्ष उनसे मनमें अन्य प्रकारसे होनेवाले सुखकी कामना तो दूर रही, फल्पना भी नहीं था। यही तो काम और प्रेमका अन्तर है। काम चाहता है दूसरेके द्वारा अपने सुखी होना, ओर प्रेम चाहता है अपने द्वारा प्रियतमको सुखी करना और उसे सुखी देखकर ही सुखी होना। श्रीचेतम्यचरितामृतमें गीपियोंके प्रेमका वर्णन करते हुए बहुत ही ठीक कहा गया है—

कारमेन्द्रिय प्रीति हुच्छा तार नाम काम। कुणीन्त्रयश्रीति हुच्छा घरेपेम नाम कामेर ताएवर्ष निज संमोग केवल । कुणा सुख तात्वर्ष प्रेम तो प्रवण ॥ आस्म सुरत हु ख गोपा ना करेपियार । कुणा सुख हेतु वर्र सव ववहार ॥ शोवरा में, बेदचम, बेहचम कमें । कजा, वैयं, देहसुख, आरमसुख ममें ॥ सर्वं थ्या कराये वर्र कुणीर अजन । कुण्मसुख हुत करे प्रेमेर सेवन ॥ इहाये कहिये कुणी रह जनुराग । खाळ चीत वस बीक नाहि कोन दागा ॥ अत्वर्य काम मेंमे यहुत अवर । काम कायतम प्रेम विमंक भास्कर ॥ अत्वर्य काम मेंमे यहुत अवर । काम कायतम प्रेम विमंक भास्कर ॥ अत्वर्य कोमानी माहि कामाचा । कुळसुख हेतु मात्र कुणीर सवय ॥

भगवान् श्रीङ्च्णको सर्वस अर्पण, पटमरके लिये भ्रह जानेमें परम व्यायुटना, श्रीङ्च्णके प्रभाव और माहात्म्यका सम्यक् हान और श्रीङ्च्यके सुखमे ही सुखी होना, यही चार वार्ते गोपी-प्रेममें सुख्य हैं।

यह गोपी-ग्रेम परम पवित्र और अलैक्कि हैं ! इसमें जो पाप या व्यमिचार देखते हैं, उनपर श्रीष्टच्या दया करें !



## प्रेमरूपा भक्ति फलरूपा है

सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योऽप्यधिकतरा ॥ २५॥

२५-यह ( प्रेमरूपा भक्ति ) तो कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है।

कर्म, क्षान और योग तीनों ही भगवत्मासिक साधन हैं, परन्तु भक्ति इन तीनोंमें सबसे श्रेष्ठ है । उनमें वर्ण, आश्रम, अधिकार आदिका विचार हैं; साथ ही गिरनेका भय भी है परन्तु सबी भक्तिमें भगवान्की पूरी सहायता रहनेके कारण कोई भी भय नहीं है । तथा इसमें जी, पुरुष, ब्राह्मण, शृह्म आदि सभीका अधिकार है । गीसाई तुल्हीदासजी महाराज कहते हैं—

ने अस भगति जानि परिहरहाँ। केवल प्यान हेतु अस करहीं। ते जह कामधेतु गृह त्यागी। लीजत खाक फिराई पर लागी। सुनु स्वीस हरिमगति बिहाई। वे सुख चाहाँह आन उपाई॥ वे सठ महास्थित बिन तरनी। धींब वार साहाँह जह करनी।

उमा जोग बप दान तप, नाना मत मख नेम । राम एपा नहिं क्टाई तस, जस निष्केदल मेम ॥ पप्रमादि सुद्ध मेम सम, भजन न बूसर जान । यह विचारि सुनि दुनि-दुनि, करत राम-गुन-मान ॥ सर्व विचारि सुनि दुनि-दुनि,

न साघयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धय । न साध्यायस्त्रपस्त्यागो यथा मकिमैमोर्जिता ॥ भक्त्याहमेकया ग्राहाः श्रद्धयातमा त्रियः सताम् । भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्मवात् ॥ ( श्रोमद्वा॰ ११ । १४ । २०-२१ )

'जिस प्रकार मेरी दढमिक मुझे बश करती है, उस प्रकार मुक्को योग, ज्ञान, धर्म, खाध्याय, तप और त्याग वशमें नहीं कर सकते। सन्तोंका प्रिय आत्मारूप मैं केवल श्रद्धायुक्त भक्तिके द्वारा वशमें हो सकता हूँ, मेरी भक्ति चाण्डाल आदिको भी पित्रहृदय बनानेमें समर्थ है।'

ह्सी प्रकार श्रीमगवान्ने गीतामें भी कहा है—
नाइं येदैर्ज तपसा न दानेन न चेज्यया ।
हाफ्य पद्यंथियो द्रष्टुं हएवानसि मां यथा ॥
भफ्या त्यनय्या हाक्य बहमेयंथियोऽर्जुन ।
हातुं द्रष्टुं च तस्येन प्रवेप्टुं च प्रतिय ॥
(11 । ४६-४४)

शातुं क्रच्हुं च तस्वेन प्रवेप्टुं च परंतर॥

'दे अर्शुन ! जैसा तुमने मुझको देखा है, ऐसा वेद, तप,
दान, यक आदिसे मैं नहीं देखनेमें आता। हे परन्तप अर्शुन !
अनन्यमक्तिके द्वारा ही इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुझे तस्वसे
जानना और मुझमें प्रवेश पाना सम्भव है।'

फलरूपत्वात् ॥ २६ ॥

२६-क्योंकि (वह मक्ति) फलरूपा है।

यस्तुतः यह मक्ति फल्रुए। है, साधन नहीं है l जो भक्ति धनका साधन मानी जाती है वह गाँणी मक्ति साधारण उपासना है, प्रेमरूपा भक्ति नहीं है । प्रेमरूपा भक्ति तो समस्त साधनोंका फल है ।

सांधाँटन साधन समुदाई। जोग विसय स्वान निपुनाई॥ नाना करम धरम वत नाना। संजय सेम स्थान दियाना। मृतदारा गुरु-दिख सेयकाई। विधा विनय विशेव यहाई॥ कोँ कपि साधन बेट बदानी। विषय कर कड़ हरिकारित संचानी।

ईश्वरस्थाप्यभिमानद्वेपित्वाद् दैन्यप्रियत्याच्च।२७। २०-ईश्वरको भी अभिमानसे द्वेपभाव है और दैन्यसे

प्रियभाव है।

कर्म, ज्ञान और योगके साधकोंको अपने बल्का और साधनका अभिमान हो सकता है। भगवान्का तो नाम हो दर्णहारी है। यथि वस्तुतः भगवान्का न किसीमें हेप है, न राग है। उनके लिये सभी समान हैं। वे सभीका उद्धार करते हैं। हाँ, उद्धारके साधन भिन्न-भिन्न हैं। अभिमानीका उद्धार उसे दण्ड देकर करते हैं और दीन सेवकका उसे प्रेमसे गले ज्याकर। इसीसे भगवान्के कोषको भी बरके हुल्य बतल्या गया है। अभिमानीके प्रति भगवान् द्वेपीकी-सी शिला करते हैं और दीनके साथ प्रेमांकी-सी। इसीसे दीनवन्स, अशरण-शरण और 'कङ्मालके घन' आदि उनके नाम हैं। यथार्थम तो अभिमानीके प्रति मी उनके हृदये। प्रेम ही होता है, इसीलिये तो वे उसका

सुनहु रामकर सहजसुमाऊ। धनअभिमान न रासिंह काऊ॥ सेसितमूल स्टब्बद नामा। सक्छ सोकदायक अभिमाना॥ तेहितें करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर समता अति रूरी ॥ इतना होनेपर भी दण्डमें द्वेष दीखता ही है, परन्तु दीन

अमानी गरीवको तो आप इदयसे छम छेते हैं । उसका छोटे-से-छोटा काम फरनेमें भी नहीं सकुचाते । मकजन तो खामाविक ही अपनेको किंकर समझते हैं, वे कहते हैं—

सर्वसाधनहीनस्य पराघीनस्य सर्वेथा। पापपीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मेम ॥

'हे प्रमी 1 मुझ समस्त साधनोंसे हीन, मायाके सर्वधा पराधीन हुए पापीसे छदे हुए दीनकी तो केवळ तुम ही गति हो ।' कार्ड कहाँ तकि चरन सुरकार ।

काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥

यह दीनता उस अमावकी स्थितिका नाम नहीं है जिसमें मनुष्य धन, मान, वैभव आदिके अभावसे प्रस्त होकर उनकी प्राप्तिफे छिये व्याकुळ रहा करता है। यह दीनता तो उस निरिमेमानता और अब्द्वार्र्शस्याका नाम है जो बडे-से-बड़े वैभवशाळी समादको भी भगवरळपास प्राप्त हो सकती है। मा ही सीनताका अर्घ है अमिमान और कर्तृत्व-अहंत्रारका नाश हो जाना। यह समझना कि मै और मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो सब मगवान् है और सब मगवान्का है, सब कुछ उन्होंकी शक्ति और प्रराणसे होता है, करने-करानेवाळे वे ही हैं।

परन्तु भगवान्को प्यारो यह सची दोनता सहज हो नही प्राप्त होती। अभिमानका सारा भूत उत्तरे त्रिना दोनता नहीं आती । वर्ण, जाति, धन, मान, विष्ण, साधन, स्वास्थ्य आदिका अभिमान, और कर्तापनका अहंकार मनुष्यमें ऐसी दीनता उपन्य नहीं होने देता; उपरसे मनुष्य दम्मपूर्वक दीन बनता है, भगवान्के सामने अपनेको दीन कहता है, रोनेका खाँग मरता है; परन्तु उसकी दीनताको परीक्षा तो तभी होती है, जब बढ़े-से-बड़े सांसारिक पदाणों और साधनोंकी प्राप्ति भी खामाविक दीनता ज्यों-की-प्यों बनी रहे । जो सब छोगोंके सामने अपनेसे हीन स्थितिको दूसरे मनुष्योंहारा दीन और पापी कहा जाना केषछ सह ही नहीं छेता, यर उसे सख्य समझकर प्रसन्न होता है और प्रमुन्ति छिप सिंदी कि प्रमुन्ति प्राप्ति के छिप सिंदी जिल्ला व्यार होते हैं । सबी भक्ति अपने पुरुपार्ष या साधनका अभिमान आ ही नहीं सबी भक्ति अपने पुरुपार्ष या साधनका अभिमान आ ही नहीं सबी भक्ति असि छै है ।

तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके ॥२८॥

२८-उसका (भक्तिका ) साधन ज्ञान ही है, किन्हीं (आचार्यों) का यह मत है।

प्रवाद भिक्तिमें इस झानकी तो परम आवस्यकता है कि मैं जिसकी मिक करता हूँ वे ही सबके खामी, सबके आधार, सबके महेश्वर, जगदके उथ्यन, पाटन और संहार करनेवाटे, मायांचे पति, जन, अविनाशी, सबंशक्तिमान, सर्वज्ञ, सबीत्मा, निर्माण, निर्माण, निर्माण, सिक्ता, निराकार, सहायांचे सहाय के सहाय है, उनसे श्रेष्ठ और कुछ मी नहीं। स्पीकि इतना झान मी यदि न होगा तो श्रद्ध नहीं होगी, अदा बिना प्रीति नहीं होगी और प्रीति विना मिक्त हर नहीं होगी।

जाने बिनु न होह परतीती । बिनु परतीति होह नहि प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि समित हराई । जिसि समेस जलकी चिकनाई ॥

परन्तु इसमें अद्वैतज्ञानके साधनकी आवस्यकता नहीं होतां। केयर श्रद्धा और भागसे ही परमात्माकी मक्ति प्राप्त हो जाती है। गुधराज, गनेन्द्र, धुव, राचरी आदिन केवट भगवान्की ऐसी ही भक्तिसे भगवान्को प्राप्त किया था।

अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥ २६॥

२९-द्मरे (आचार्यों) का मत है कि मिक्त और ज्ञान परस्पर एक दूसरेके आधित हैं।

ऐसा भी होता है। गौणी भक्तिसे मगवान्से सच्यका ज्ञान होता है और तराके जाननेसे भगवान्में अस्यन्त प्रेम उसभ होता है। परन्तु केवल भक्तिके प्रेमीजन इस मतकी पर्या नहीं फरते। क्योंकि वे इस वातको जानते हैं कि जब निर्मल प्रेमस्वरूपा भक्तिका पूर्ण उदय होता है तब किसीका ज्ञान अलग रह ही नहीं जाता। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं। फिर किसका ज्ञान किसको होगा 2

स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः ॥ ३०॥

३०-ब्रद्धकुमारोंके (सुनत्कुमारादि और नारदके)

मतसे मक्ति खर्य फलरूपा है।

अतएय यह मक्ति ही साधन हे और मक्ति ही साध्य है। मूल भी वही और फर भी वही। भक्तगण मक्तिके लिये ही मक्ति

<sup>#</sup> पाटभेद <sup>११</sup>वहाकुमारः" ।

करते हैं। क्योंकि मिक स्वयं फलरूपा है। वह न फिसी साधनसे मिलती है और न कोई उससे श्रेष्ठ वस्तु है जिसकी प्राप्तिका वह साधन हो।

सो स्वतंत्र अवलंव न साना । तेडि साधीन ग्वान-विग्वाना ।

राजगृहभोजनादिपु तथैव दृष्टत्वात्।। ३१॥

३१-राजगृह और भोजनादिमें ऐसा ही देखा जाता है।
यह पूर्वकिपित भक्तिकी फल्टरपताको समझनेके लिये
अदाहरण है।

न तेन राजपरितोपः क्षुघाशान्तिर्वा ॥ ३२ ॥

३२-न उससे (जान छेनेमात्रसे) राजाकी प्रसन्तता होती, न क्षुधा मिटेगी।

केवल राजमहल्का वर्णन धुनने और जान छेनेसे काम नहीं चलता । राजा धर्मासा है, शिकशाली है, प्रजाहितेयी है, रूपगुणसम्पन्न है, यह बात भी जान छी; परन्तु इससे क्या हुआ, इस जाननेमात्रसे राजा प्रसन्न थोंडे ही हो गया। इसी प्रकार जान लिया कि हलुआ मीठा होता है, घी और शकरसे बनता है, तब लादिए हैं; परन्तु इससे भूख तो नहीं मिटतो । इसी तरह केतन शन्दज्ञानसे न तो मगवान्की प्रसन्ता होती है और न हमें शानित ही मिलती है । यहापि मगवान्की लिये सभी समान हैं, तथापि उनकी प्रसन्ता तो भक्तिसे ही मिलती है। ये सर्थ कहते हैं— समोऽर्द सर्वभृतेषु न मे द्वैध्योऽस्ति न मियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥ ( गाता ९ । २९ )

भी सब भूतोंने सल हूँ, न कोई मेरा ढेप्य हे और न प्रिय है, परन्तु जो मुझको भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ।

### तस्मात्सैव बाह्या मुमुक्षुमिः ॥ ३३ ॥

३३-अतएव (संसारके बन्धनसे) म्रक्त होनेकी इच्छा रखनेवालोंको मक्ति ही ब्रहण करनी चाहिये।

भक्तिसे भगवन्थन तो अनापास कट ही जाता है, साक्षात् भगवान् उसके प्रेमास्पद बनकर उसके साप दिव्य लीटा करते हैं।

अति दुरलभ कैवल्य परमपद। सत पुरान निगम आगम बद्।। राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई। अनहष्टित जावै बरिमाई॥

अन्यान्य बडे-बड़े माधनोंसे भी सहजमें न मिछनेगाड़ी अति हुर्छभ मुक्ति जिना ही माँगै बलान्कारसे आती है, परम्नु वह भक्त तो—

## मुकृति निरादि शगति सुभाने ॥

मुक्तिकी ओर आँरा उठाकर भी नहीं देखता । ऐसी छुटम और सर्वोपिर स्थितिरूप भक्तिको छोडकर दूसरे साधनको कोई क्यों करे !! श्रद्धाल्छ और बुद्धिमान् पुरुपोंको केवल भक्ति ही करनी चाहिये।

## प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा

तस्याः साघनानि गायन्त्याचार्याः ॥ ३४ ॥

३४-आचार्यगण उस भक्तिके साधन वसलाते हैं ।

फर्म और हानकी अपेक्षा मक्तिकी श्रेष्टताका प्रतिपादन

करके अब देवाय नारद मक्तिहारायके प्रधान प्रवर्शक और मक्तिताखके अनुभवी आचार्यो एवं सन्त-मजोहारा गान किये हुए उस
श्रेष्ठतम मक्तिके साधनीका वर्णन करते हैं।

तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यागाच ॥ ३५ ॥

३५-वह ( अक्ति-साधन ) विषयत्याग और संगत्याग-से सम्पन्न होता है ।

जीवके मनमें खामानिक ही प्रेमका खोत है, क्योंकि जीव परमानन्दश्चरूप प्रमित्रमरूप भगगान्का ही सनातन चिदंश है; परन्तु विपयोंके प्रति प्रवाहित होनेसे उसके प्रेमका पारा दृषित हो गयी है और इसीसे वह प्रेम दुःख उत्पन्न करने गांजे क्यों के रूपमें परिणत हो रहा है और इसी कारण उसके प्रमानमुखी दिन्य स्कर्पका प्रकादा नहीं होता । प्रेमके दिन्य स्कर्पक प्रकादाके लिये उसकी विपयामिमुखी गतिको परटकर ईक्स्सिमुखी करनेकी आवस्यकता प्रेमरूपा मक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा

है । इसके रिये दो उपाय हैं—-१-विपयोंका खरूपसे त्याग और २-विषयों की आसक्तिका त्याग । जो छोग यह मानते हैं कि त्रिपयोंमें आसक्त रहते और यथेच्छ अमर्यादित विपयोंका संप्रह एवं उपमोग करते हुए ही भगवानकी भक्ति प्राप्त हो जायगी. अथरा भगवद्धक्तिके मार्गमें विषय और विषयासक्तिके त्यागकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वे वहत वड़ी भूलमें हैं। भक्तिमें तो अपने भोगके लिये कोई वस्त रह ही नहीं जाती: जब भोक्ता ही कोई नहीं रहता. तब मोग्य वस्तु कहाँ से रहे " वहाँ तो एकमात्र प्राणाचार भगवान् ही सर्वभोक्ता हैं और हम अपने समस्त अंगीं एवं समस्त सामग्रियोंसहित भगवान्के भोग्य हैं। एकमात्र वे ही पुरुष हैं और सूत्र उनकी भोग्या प्रकृति हैं। ऐसी अवस्थामें भक्तका अपना कोई मोग्य विषय रह ही नहीं जाता । इसको यदि कॅंची स्थिति फहकर कोई इससे बचना चाहे तो उसे भी साधन-कालमें विपयोंका और विपयासक्तिज्ञा यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है । शरीर विषयभोगमें छगा होगा और मन विषयों में आसक्त रहेगा, तो फिर प्रियतम भगवान्की सेवा किस तन-मनसे होगी 2 अतएव विषयत्यागकी वडी भारी आवश्यकता है। वाडा भोग तो क्या. मनसे भी विपर्योक्ता चिन्तन छोड़ना पडेगा; क्योंकि यह नियम है कि मन जिस वस्तुका चिन्तन करेगा उसीमें उसकी आसक्ति होगी । भगवानुने श्रीमङ्गागवतमें कहा है-विषयान भ्यायतिश्चर्तं विषयेषु विषज्जते।

विषयान् भ्यायतिक्षत्तं विषयेषु विषज्जते । मामनुसारतिक्षत्तं मय्येव प्रविलीयते ॥

#### प्रेम-दर्शन

40

अर्थात् विपयोंका चिन्तन करनेसे मन विपयोमें आसक होता है और मेरा वार-बार स्मरण करनेसे वह मुझमें छोन हो जाता है।

मनको जहाँ लगाओ वही लग जाता है, और वह लगाना होता है इन्द्रियोंके द्वारा ही; हम वार-वार जिस प्रकारके दश्योंको देखेंगे, जैसी बात सुनेंगे, जैसी चीज खायँगे, जो कुछ सुँधेंगे, जैसी बस्तुका स्पर्श करेंगे, उन्हींका मनमें बार-बार चिन्तन होगा और जिस बस्तुका अधिक चिन्तन होगा, उसीमें आसक्ति होगी। नाटक देखेंगे, वेश्याका गाना सुनेंगे, उनमें आसक्ति होगी: भक्त-ळीला देखेंगे, कीर्त्तन सुनेंगे तो उनमें आसिक होगी। अतएव भक्तिकी अभिलापा रखनेवार्टीको भगवान्के प्रतिकृष्ट तमाम विवयोंका त्याग करना चाहिये । वास्तवमें इस सूत्रमें विपयत्यागमें उन्हों विषयोंका त्याम समझना चाहिये जो हमारे मनको भगवान्से हटाकर भौगोंमें जगत्मपञ्चमें छगा देते हैं। ध्यान, चिन्तन, कीर्तन, मगवरसेवा, साधुसत्कार, सरसङ्घ आदि जो भगवदनकुल विषय हैं, उनमें तो तन-मनको चाह करके छगाना चाहिये। और जिन विषयोंके संप्रह और सेवनकी शारीरमात्रा या कुटुन्त्र-पीयणके लिये नितान्त आवस्यकता हो. उनका भी प्रधासम्भव बहुत ही घोडे परिमाणमें संग्रह और सेवन करना चाहिये, और वह भी शास्त्रानकुल तथा ईम्बरकी आज्ञा समझकर अन्य किसी मी फल-कामनाको मनमें स्थान न देते हुए केवल ईश्वर-प्रीत्यर्थ ही ! इस प्रकारसे किया हुआ विषय-सेवन भी विषयत्थागके ही तुल्य समझा जाता है । केवल बाहरसे किसी विषयका त्याग कर दिया

49

जाय और मनमें उसका स्मर्ण बना रहे, तो वह यथार्घ त्याग नहीं है; इसीजिये सूत्रमें विषयत्यागके साप-ही-साथ आसक्तियाग-की भी आवस्यकता जतलायी गयी है। महामारतमें व्हा है—

आवस्यकता जतलायी गयी है। महाभारतमें वहां हैं—
स्यामः स्नेहस्य यत्त्वामी विषयाणां तथैव च।
(शानिवर्ष १९२। १७)

'विययासिक और विषय दोनोंके स्वागका नाम ही स्वाग है।' इसीसे निययानुरागका स्वाग होगा, और विषयानुरागसे रहित हृदय ही भगवछोमका दिव्य धाम बन सकता है। भगवछोमकी प्राप्ति होनेपर तो विषयका स्वाग स्वामाविक ही रहता है। श्रीरामचरितमानसमें वहा है—

रसाविकास शमञ्जूसमा । सकत बमन इव वर बदमागा ॥ अमृतके खादको चख लेने और उसके गुणसे लाम उठा लेनेपर फिर विपकी ओर किसीकी नवर ही क्यों जाने लगी ।

हैनेपर फिर विपक्षी ओर किसीकी नवर ही क्यों जाने हमी । परम्तु उस अमृतकी प्राप्तिक छिये भी—उसकी ओर गति होनेके छिये भी विपयविपके त्यामकी आवश्यकता है। विपयासक्तिका त्याम करके भगनान्में आसक्त होनेमें ही परम सुख है। भगवान् कहते हैं—

मय्यर्षितातमनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। मयात्मना सुखं यसत्तुतः स्वाद्विपयातमनाम् ॥ ( सामद्रा० ११ । ११ ) १२ )

'मुझमें चित्त लगानेवाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोडने-वाले भक्तको आगसहरूप मुझसे जो परम सुख मिलता है, वह सुख विषयासुक्तचित्त लोगोको कहाँसे मिल सुकता है ?'

### अन्यावृतभजनात् ॥ ३६ ॥

३६-अखण्ड भजनसे (भक्तिका साधन सम्पन्न होता है)।

भजन भक्तिका प्रधान अह है, यह साध्य और साधन दोनों है। जो भगवरप्रेमको प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिये अखण्ड भगन खामायिक हो जाता है, और जिनको भगवरप्रेमकी प्राप्ति करनी है उनको अखण्ड भजनका जन्मास करना चाहिये। जो भगन जिना मुक्ति और भगवरप्रेमकी प्राप्ति चाहता है वह भूलता है। गोसाई श्रीतल्मीदासजी महाराज कहते हैं—

> भारि समें यर होइ पृत, सिकतार्ते यह तेल । बिनु हरि-भजन न सब तरहिं, यह सिद्धांत क्रपेल ॥

'जलके मन्यनसे चाहे थी निकल आवे, बाह्से चाहे तेल निकले; परन्तु भगवान्के भजन बिना भवसागरसे मनुष्य नहीं तर सकता, यह सिहान्त अकाव्य है।' अत्तर्य भजन तो अनिवार्य साथन है। फिर भक्तिके साथकके ल्यि तो यही एक खास वस्तु है। विपसे मन हटाकर यदि भगवान्में न लगाया जाय तो यह वापस दौड़कर यही चला जायगा। विपययाग वेराग्य है और मगवत्-भजन अग्यास। इन्हीं अन्यास-वैराग्यसे विश्वद्ध मगवदोम-की प्रांत होती है। परन्तु जो भजन अभी होता है, प्रदोचन वाद नहीं होता; आज किया, कल नहीं,—वह प्रेम और आदर्युक्त अह्युल्ड भजन नहीं है। यनक्स्पी अन्यास तो वहां सिद्ध होता अह्युल्ड भजन नहीं है। यनकस्पी अन्यास तो वहां सिद्ध होता

प्रेमस्रा मिकिके साधन और सत्संगको महिमा ५३ है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे और सस्कारपूर्वक हो।

है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे और सन्कारपूर्वक हो। योगदर्शनमें महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—

स तु दीर्घकाळनैरन्तर्यसरकारासेवितो दृढभूमिः। (१।१४)

'दीर्घेमालपर्यन्त निरन्तर सरकारके साथ करनेपर ही अभ्यास इड होता है।' इस नित्य-निरन्तरके अवण्ड स्मरणसे भगनान्की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। स्वयं भगनान्ने भी गीतामें कहा है—

> अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः। तस्यादं सुळमः पार्यं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ (४।११)

'द्दे अर्जुन ! जो पुरुप सुझमें अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर सुझको स्मरण करता है, उस निरन्तर सुझमें टगे हुए योगीके खिये मैं सुख्म हूँ ।'

अतर्थ अखण्डरूपसे भगरान्ता प्रेमपूर्वेक विन्तन वरते हुए ही स्तान, भोजन, ज्यापार आदि सब काम करने चाहिये । भगवत्-स्मरणपुक्त होनेसे प्रत्येक कार्य ही भवन हो जायगा । इस प्रकार भजनता ताँता द्यणमर भी नहीं ट्रट्ना चाहिये । स्वरूपका चिन्तन न हो सके तो निरन्तर भगरान्का नामस्परण ही करने चाहिये । भगरान्त्के नामस्मरणसे मन और प्राण पवित्र हो जायम और मगरान्ते पावन पदक्तओं अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जायमा । नाम जपकी सहन विधि यह है कि अपने सास- प्रसासके आने-जानेकी और ध्यान रखकर सास-प्रसासके साध-ही-साथ गनसे, और साथ ही धीमे स्वरसे वाणीसे भी भगवानका नाम-जय करता रहे। यह साधन उठते-बैठते, चलते-पिरते, सोते, खडे रहते, स्व समय किया जा सकता है। अभ्यास इड हो जानेपर चित्त विश्वेपशृत्य होकर निरन्तर भगवान्हें चिन्तममें अपने आप हो हम जायमा। प्राय समी प्रसिद्ध भक्तों और सन्तीने इस साधनका प्रयोग किया था। महाला चरणदासजी कहते हैं—

चरणदासजाकहत ह— स्वासा मादी जपेतें, दुविधा रहे व कीय।

इसी प्रकार कवीरजी कहते हैं-

साँस साँस सुभिरन करी, यह उपाय मित नीक।

मतण्य यह कि भगगान्के खख्प, प्रभाव, रहत्य, गुण, छीछा अपया नामका चिन्तन निर्न्तर तैळपाराकी भॉति होते रहना चाहिये। यही अखण्ड नवन है।

लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्त्तनात्॥ १७॥

३७-लोकसमाजमें भी भगवद्-गुण-अवण और कीर्तनसे ( भक्ति-साधन सम्पन्न होता है )।

मनसे तो नित्य भगवान्का चिन्तन करना ही चाहिये, परन्तु कान और नाजीसे भी सदा-सर्वेदा छोगोंके बीचमें भी भगवान्का गुण ही सुनना और कहना चाहिये। मनसे भगव-चिन्तनकी बेहा तभी सफल होती हे, जर हमारी हन्दियाँ भी भगरत्सम्बन्धी कार्योमें ही लगी रहें। सभी कार्योका प्राय प्रेमरूपा भक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा

आधार होता है मुनना और बोलना । यदि कार्नोमें सदा विषयोंकी चर्ची आती रहेगी और बाणीसे सदा विषयोंकी बातें की
जायँगी तो मनसे भगनानका चिन्तन होना असम्भव सा ही
समझना चाहिये । परन्तु यदि कान और जवान भगवान्में लगे
रहेंगे—उन्हे दूसरे कार्यके लिये फुरसत ही नहीं मिलेगी, तो
अन्यान्य हन्दियाँ और मन भी खत ही मगनप्यरायण हो जायँगे ।
अत्यव्य कान और जीमको मगवान्के नाम गुण लीलादिके सुनने

अतर्थ कान आर जामका मगवान्क नाम गुण छालादक सुनन और गानेमें ही निरन्तर लगाये रखना चाहिये। यहां जीउनको सफल बनानेके साधन हैं। केउल जीवित रहने, खास लेने, खान और मैधुन करने आदिमें ही जीउनकी सफलता मानी जाय तो क्या चुक्ष जीवित नहीं रहते हैं क्या लोहारकी चॉकनी खास नहीं लेती और क्या पद्ध भोजन या मैधुन महीं करते।

इसीिंव्ये श्रीमद्भाग्यतमें महा गया है—
श्वयिद्धराहोष्ट्रतरैः संस्तुत पुरुष पद्धः।
न यत्कर्णपर्योपेतो जातु नाम गदाप्रजः॥

विले वतीयकमविक्रमान् ये न श्रुण्यतः कर्णपुटे नरस्य।

क न्यूच्यतः कणपुरः नरस्य। जिहाऽसती दादु रिकेच स्त

न चीपनायत्युरुगायगाथा ॥ (२।३।१९२०)

'जिसके कर्णपथमें भगतान्के नाम गुणोंने कभी प्रवेश नहीं किया वह मनुष्यक्षी पशु कुत्ते, तिष्टामोजी स्वार, उँट और गदहेकी अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय है । हे सुतनी ! जो कान भगवान्तकी खंखका अवण नहीं करते वे सपीदिके विख्के समान हैं और जो दुधा जिह्ना भगवान्की खंखा-कथाका गान नहीं करती वह मेंत्रकक्षी जीभके सुमान न्यर्थ वकवाद करनेवाली हैं।' इसीका अनुवाद गोखायी तुख्सीदासजीने किया है---

जिन्ह हरिफया सुनी नोह काना । कवनर्गत्र अहिमदन समाना ॥ जो नहि करहि राम-गुन-माना । जोह सो दादुरजोह समाना ॥

श्रीमद्भगवतके अन्तमें कहा गया है-

मृपा गिरस्ता हासतीरसत्कया

तदेव धरयं तह हैय मङ्गळं
तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् ॥
तदेव दश्यं कविदं नयं नयं
तदेव दश्यं नयं

न कथ्यते यद्भगवानघोक्षजः।

थबुत्तमस्त्रीकयशोऽज्ञगीयते ॥ (१२ । १२ । ४८-४९)

'जिस वाणीसे अधीक्षज मगवान्की क्या न कही जाकर विपर्योको घुरी बार्ते कही जाती हैं, वह वाणी असत् और न्यर्प है। जिन वचनोंमें भगवान्के गुणोको प्रकट किया जाता है, पुण्यक्तीर्ति भगवान्का यहा वर्णन किया जाता है, वास्तवमें वही वचन सत्य हैं, वही गंगळ्क्य हैं, वही पुण्य हैं, वही मनोहर हैं, वही रुचिर हैं, वही नित्य नये-तये रसमय हैं, वही सदा मनको प्रेमरूपा मक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ५७ महान आनन्द देनेवाछे हैं और वही मनुष्योंके शोकरूपी समुद्रको

सुखानेबाठे हैं ।' अतएव कानोंसे मगबानके गुण और नामोंका श्रवण और बाणोसे उनका कीर्तन करना चाडिये । इसीसे भगवानका निर्मेछ

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है.— ता ये श्रुण्वन्ति गायन्ति छानुमोदन्ति चाहताः।

प्रेम उदय होता है।

मत्पराः अङ्घानास्र मक्ति विन्द्ग्ति ते मिप ॥ (११। २६। १९)

य पतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माण जन्म स । किर्तियुक्त्या मस्यः सर्वेषापैः प्रमुक्यते ॥ इत्यं इत्येगवतो अधिरावतारः

धीर्याणि वास्त्वरिता ने च इम्तमानि । अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो

मर्कि परां परमहंसगतौ स्रमेत॥ (११।३१:२७-२८)

भक्ति रूप्यवतः साधोः कियन्यद्वशित्यते। मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि॥ (११।२६।२०)

भगवान् कहते हैं—'जो छोग मुझमें मन खगाकर श्रदा और आदरके साप मेरी नाम-गुण-छीछा-कषाको सुनते, गाते और उनका अनुमोदन करते हैं उनकी मुझमें अनन्य मक्ति हो जाती है।' श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—हि राजन् ! जो मनुष्य देवदेव मगवान्ते दिव्य जन्म-क्योंका श्रद्धार्यका कीर्तन करता है, वह समस्त पारोंसे हृट जाता है ! मगवान् श्रांहरिके अति मनोहर कत्याणकारी अवतार, पराक्रम तथा वाल-ळीलांको ह्यनने तथा उनका गान करनेसे मगुष्य परमहंसींकी गतिखरूप भगवान्में परा मक्तिको प्राप्त होता है ।'

भगवान् कहते हैं—'इस प्रकार मुझ अनन्तगुणसन्पन्न स्राव्ध-दानन्दघन ब्रह्ममें अकि हो जानेपर फिर उस साध पुरुपको और कीन-सी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है ! अर्थास् बह कृतार्थ हो जाता है !'

भगपान्के नाम-अवण और कीर्तनका महान् फल होता है । जहाँतक भगपान्के नामकी प्यनि पहुँचती है, बहाँतकका घातावरण पित्र हो जाता है । मृत्युकाल्के अन्तिम बासमें भगवान्का नाम किसी भी भावसे जिसके मुँहसे निकल जाता है उसको प्रमपद-की प्राप्ति हो जाती है । भगवान्के नामका जहाँ कीर्तन होता है यहाँ यमदा नहीं जा सकते । अत्यय दस नामापराशॉसे चचते हुए भगवान्के नामका जप-कीर्तन और अवण अवस्य हो करना चाहिये।

नामके दश अपराप ने हैं—१- सन्तोंकी निन्दा, १-नगवाद-के नामोंने छोटे-वहेका मेदमाब, १-युक्का खरमान, ४-याझिनदा, ५-नामने अर्पवाद (अर्थात् यह समझना कि यर केवल प्रशासात्र है, ऐसा ५०० नर्दी होता ) मानना, ६-नामका सहारा छेकर पाप करना, ७-पर्म, बत, दान और यशदिके साथ नामकी ग्रष्टमा करना,

प्रेमरूपा मक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ५९

श्रीमद्भागवतमें कहा है-

साद्वेत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेळनमेव वा । चेळुण्टनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ अक्षानाव्यवा ज्ञानाङ्चमग्छोकनाम यस् । सङ्गीर्ततमणं पुंसो दहेदेषो ययानलः ॥ (१।१।११,१८)

'पुत्रादिक नामसङ्केतसे, परिद्यासमें, स्तीम या अवहेलनासे भी भगवान्का नाम लेनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान अपवा ज्ञानपूर्वक लिया हुआ पुण्यस्त्रेक भगवान्का नाम मनुष्य-के पापको उसी प्रकार जला देता है वैसे अग्निमें किसी प्रकारसे भी खाला हुआ इँचन भस्म हो जाता है।'

सभी सद्भन्यों और संतोंकी थाणियोंमें भगवनामकी महिमा गायी गयी है। श्रीमद्भागयतके निम्नक्षितिवत रहोक मनन करने योग्य हैं। देवी देवहूतिनी भगवान् कपिन्नदेवसे कहती है—

श्रद्दो यत श्यपचोऽतो गरीयान् यञ्जिहामे वर्तते नाम तुभ्यम्। तेपुस्तपस्ते जुहुद्धः सस्तुरार्था ग्रह्मानूनुर्नाम ग्रुणस्ति ये ते॥ (३।३३।७)

८-अश्रद्वाञ्च, हरिषमुप्त और मुनना न चाहनेवालीकी नामका उपदेश करना, ९-नाममाहारम्य मुनकर भी उत्तमें प्रेम न करना और १०~ आहंकार, ममता तथा भोगादि विषयोंमें आधक रहना ।

प्रेम-दर्शन

ço,

'अहो, जिसकी निहापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता हे वह चाण्डाछ भी श्रेष्ट हैं; क्योंकि जो तुम्हारे नामना कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुपोंने तप, यह, तीर्पकान, वेदाण्ययन सत्र कुछ कर िया।'

पतितः स्वलितश्चारीः श्रुच्या या विषयोऽस्वयत् । हरये नम हरयुच्चेर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥ सङ्कीरयेमाथो मगवाननग्त श्रुताञ्जभाषो व्यचनं हि पुँसाम् । प्रविद्य चिर्चं विश्वनीत्यदोर्षे पया तमोऽकोंऽस्तिवातिवातः ॥ ( १२ । १२ । १ ९ १ ७ )

'कोई भी मनुष्य गिरते, पडते, छीकते और दु एते पीडित होते समय परकश होकर भी पदि ऊँचे खरसे 'हरये नम ' पुकार उठता है तो नह सब पापीसे ट्रूट जाता है । जैसे सूर्य पर्यंतकी पुपाने अभ्यनगरका भी नाश कर देता है, ओर जैसे प्रचण्ड बायु बादलॉको छिन्निम्म करके छत कर देता है, इसी प्रकार अन्तर मगनान्मा नाम कीर्तन अथवा उनके प्रमावका श्रवण हृदयमें प्रवेश करके समस्त दु खोंका अन्त कर देता है।'

यह तो निवश होकर नाम छेनेका फल हे । प्रेमसे लेनेपर तो कहना ही क्या । इसीसे गोसाईंची कहते हैं—

विवसतु क्षायु नाम नर वहहीं। जनम अनेक सैंचित अब दहहीं॥ सादर सुमिरन वे नर करहीं। मनवारिधि गोपद इव तरहीं॥ अतएव मक्तिकी प्राप्तिके लिये नित्य निरन्तर भगवानके नाम-गुण-यशका कीर्तन, श्रवण और चिन्तन नि.सन्देह परम साधन है।

मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा।३८।

३८-परन्तु ( प्रेमभक्तिकी प्राप्तिका साधन ) मुख्य-तया ( प्रेमी ) महापुरुपोंकी ऋषाते अथवा भगवत्ऋपाके छेशमात्रसे होता हैं।

विवय और विषयासक्तिका त्याग करके अखण्ड भजन ओर श्रयण-कीर्तनका साधन बतलाया जानेके बाद अब एक ऐसा साधन बतलाया जाता है, जिस एकके प्रतापसे ही पहले तीनों अपने-आप हो जाते हैं—वह साधन है 'महापुरुपोंकी कृपा'। महापुरुप तो कृपाल ही होते हैं, परन्तु श्रद्धा-विश्वासपूर्वक उनका सङ्ग करना बडा कठिन है। महापुरुपोंका सङ्ग प्राप्त होनेपर विपय तो आप ही छूट जाते हैं । उनके सङ्गसे श्रवण-कीर्तन भी करना ही पडता है और शतदिन जो कुछ सुनने, कहने और देखनेमें आता है, उसका स्मरण अनिवार्य है ही। परन्त यह स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ जिन महापुरुपोंकी कृपामात्रसे ही फल्रूपा प्रेममक्तिकी प्राप्ति बतलायी है, वे महापुरुप केवल शास्त्रज्ञानी और सदाचारी ही नहीं होते, भगवान्के खरूप-तत्त्वको यथार्थरूपसे जानकर उनमें अनन्य प्रेम करनेवाले मक्त होते हैं। ऐसे प्रेमी मक्तोंके सङ्गकी वडी महिमा है। इसीसे, यज्ञ-घ्रमसे जिनके शरीर धुमैठे हो गये हैं, ऐसे कर्मकाण्डी विज्ञानविद ऋषि भगवचरणकमलरसामृतका पान करानेवाले प्रेमम्तिं सूतजीसे कहते हैं---

> दुळयाम छवेनापि न स्वर्गे नापुनर्भवम् । भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः॥ (श्रीमद्वा० १।१८।१६)

'हे सीम्प ! भगवरसङ्गी प्रेमियोंके निमेयमात्रके सङ्गकी सुङ्गा, खर्गादिकी तो बात ही क्या, पुनर्जन्मका नाहा करने-बाली मुक्तिके साथ भी नहीं की जा सकती; फिर मार्पलेकके राज्यादि सम्पत्तिको तो बात ही क्या है हसीके आभारपर रामचरितमानसमें कहा गया है—

> तास स्वरंग अपवरंग सुख, घरिल तुला १क लंग । कुछ न साहि सकल मिलि, जो सुक्त खब सतसंग ॥

यह उस सत्सद्वकी महिमा नहीं है जो अन्त फरणकी छुढि करफे मीक्षप्रप्ति करवाता है। क्योंकि यहाँ तो मीक्षफे साथ छवमात्रके ऐसे सत्सद्वकी हुल्ला करना भी अस्त्रत वतलाया ग्या है। अत्तर्य वहाँ उन अगनचर्रके प्रात्त छोक्त अगनचर्रके प्रति हुए मीक्षस्त्रासी अगनचर्रके प्रति हुए मीक्षस्त्रासी अगनचर्रके हित स्विध्यपूर्ण मधुरतम छीलानिहारी अगवान् के निक्ष छीजहाँ नहीं, अगनचन्त्र के तर प्राप्त इन्हेंछ है, जो केन्द्र मुक्ति ही नहीं, अगनान्त्र क्षेत्रस्था भित्रति प्रति हो स्वान्त्र के तर सुकि हो कर्म सुकि हो अगनच्ये केन्द्र सुकि हो क्षेत्र सुकि हो कर्म सुकि हो कर्म हो कर्म हो कर्म हो कर्म सुकि हो सुकि हो चाहि में प्रति ही क्षेत्र हो कर्म सुकि हो सुकि हो चाहि से क्षेत्रस्था भगनक्ष हो कर्म चाहित ही वहीं। वर सुकिकी चाहकों हो ये प्रति स्वा

तिरस्कार किया करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तोंकी कृपा जिनपर होती है, जो पुरुप ऐसे भक्तोंका संग प्राप्त कर छेता है, योग और ज्ञान आदिसे भी वशमें न होनेवाछे भगवान् (सहज ही) उसके वशमें हो जाते हैं। इसीछिये स्वयं भगवान् अपने प्रेमी भक्त उद्धवसे सहते हैं—

न रोधयति मां योगी न सांख्यं धर्मे उद्धय । न साध्यायस्तपस्त्यागी नेष्टापूर्ते न दक्षिणा ॥ मतानि यहास्टुन्दांसि सोर्थानि नियमा यमाः । यथायरुग्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् ॥ (स्रोमहा० ११ । १२ । १-२ )

'हे उद्धव ! दूसरे समस्त सङ्गोंका निवारण करनेवाले 'सरसंगसे' मैं जैसा वशोभूत होता हूँ वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, नत, यञ्च, वेद, तीर्थ, यम और नियम, किसीसे मही होता ।'

इसका कारण यह है कि अन्यान्य सब साधन, सकामभावसे होनेपर भोग और खंगीदिकी, और निष्कामभावसे होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि और मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाछे होते हैं। छीटाविहारी भगवान्को सीधा वदार्गे करनेवाछा तो केवछ एक सर्वतन्त्रखतन्त्र, अनन्य और विश्वद्ध प्रेम ही है, जो इन साधनों-मेंसे किसीसे नहीं भिटता; वह तो केवछ भगवरसंगी प्रेमी महापरुपांकी महती अपासे ही मिटता है।

महापुरुपीकी महती कृपासे ही मिलता है । भगति मुतंत्र सकल मुख खानी । बिनु सतसंग न पार्वीई प्रानी ॥ हाँ, यदि श्रीमणवान् चाहें तो ख्यमेव अपना प्रेम दे सकते हैं; उनकी ऋपाके छेशमात्रसे ही प्रेम मिल सकता है । गोसार्कजीने कहा है—

जाकी कृषा-उनलेखर्ने मसिसंद तुल्सीदासर्हे। पायो परम विद्याम राम समान मञ्ज नाही कर्हे॥ परन्तु नित्य कृपावर्षा करनेवाले भगवान्का कृपाविन्दु मी

मगवदीय महात्माऑकी क्यासे ही जीशेंको मिळ सकता है । अतप्य ऐसे प्रेमी सन्तेंका संग ही प्रधान साधन है, परन्तु ऐसा 'संग प्राप्त होना अपने बशकी बात नहीं ! इसीसे देविंप नारदजी आगळ सूत्रमें महस्संगको दुर्लम बतळाते हैं—

महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥३६॥

३९-परन्तु महापुरुपोंका सङ्ग दुर्लम, अगम्य और अमीप ही।

अमीप है।
संतारमें स्वधर्मपरामण, सदाचारी, साधुस्नमाव, दैवी
सम्पत्तिवान् पुरुवोंकी क्षाप्ति बहुत दुर्छम है। सच्चे हीरॉकी मौति
जमातों और उपदेशकोंमें सच्चे साधु बोड़े ही होते हैं; पर खोज
सत्तेपर संसारमें सदाचारी, कर्मकाण्डी और पुरु शांगे पुरुष सि

करनपर ससारम संदाजारी, कर्मकाण्डी और कुछ छात्री पुरुष सो मिछ भी सकते हैं। परन्तु ऐसे सच्चे प्रेमी महातमा बहुत ही बन मिछते हैं जिनकों छपामाउसे परमदुर्छम बोकि-सानि-जनवाष्ट्रित मगवाजेमकी प्राप्ति हो जाती हो। इसीजिये ऐसे महासाओंका मिछन बहुत दुर्छम माना जाता है। बदि कही ऐसे महासुरुष मिछ भी जाती हैं तो उनका पहुचानना बहुत करिन होता है। प्रेमरूपा मक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ६५ क्योंकि बाह्य आचार तो ढोंगी और नाटकके पात्र भी किसी अंशर्मे

वैसा ही दिख्छा सकते हैं। ऑखोंसे ऑसुओंका बहना, रोना, हैंसना और चिछाना ही प्रेमीके टक्षण नहीं हैं। अनेक बाहा कारणोंसे भी ऐसा हो सकता है। फिर कोई-कोई सच्चे प्रेमी ऐसे भी हो सकते हैं, जो इन टक्षणोंबाटी स्थितिसे भी आगे बढ़ चुके हों और जिनके बाहा आचार साधारण समझसे बाहर हों। प्रेमीजन तो किसीको कहने जाते ही नहीं कि हमें प्रेमी मानो:

और कहनेसे मानता भी कौन है। अतएव ऐसे निःस्पृष्टी मगजजनीकी पहचान बहुत ही कठिन है, इसीसे उनके संगको हुग्म बतलाया गया है। परन्तु सीमान्यसे यदि कही ऐसे महात्मा पुरुष मिल जाते हैं तो उनका बिना जाने मिल जाना भी कभी क्यर्प नहीं हो सकता; क्योंकि वह अभोच है। जब साधारण सदाचारी, विहान् साधुजींका समागम ही अन्तःकरणकी द्युढिका कारण होकर पाप. ताप और टैन्यका निवारण करनेमें समर्प

होता है; तम जिनका हृदय मगबरोमसे छलकता है, जो प्रेम और आनन्दकी मूर्ति हैं, जिनके स्मर्णमात्रसे ही पापांका नाश होता है. उन मगबदीय प्रेमी महात्माओंके दर्शनका महान फल अवस्य

ही प्राप्त होता है।

प्रकाशका अनुमव नहीं होता, परन्तु प्रकाश तो सूर्योदयके साप-साप हो ही जाता है। और जैसे कोई धनी पुरुप अपने किसी प्रेमी दरिद्र आदमीके नामपर अपनी करोड़ोंकी सम्पत्ति ट्रांस्कर करवा देता है, तो वह दरिद्र उसी समयसे धनी

जैसे अमावस्याकी अँधेरी रातमें सोया हुआ आदमी यदि सूर्योदय होनेपर भी सोता ही रहे तो उसको न जागनेतक तो हो जाता है; परन्तु जबतक उसको इस बातका पता नहीं छाता तबतक बह अपनेको दरिद ही समझता है। इसी प्रकार किन्हीं भगवछोमी महापुरुपके अञ्चात संगरे भी पाप और अञ्चान- रूपी अन्यकारका नाश होकर ज्ञानस्प स्पंका प्रकार और प्रेमस्थ्य परमिनिध तो मिळ जाती है, परन्तु जबतक इस बातका पता नहीं छाता तबतक इस जामसे अपरिचित रहनेके कारण मनुष्य आनन्दको प्राप्त महाई होता। अवस्य ही इस सितिका परिचय मिळनेमें अधिक विकन्ध नहीं होता। इसीस महर्सामको अमीध (वस्थ प्रक्ष्याची) बतलाया गया है।

लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव ॥४०॥

४०-उस (भगवान्) की कृपासे ही (महर्स्पुरुपोंका) सङ्ग भी मिलता है।

अवस्य ही ऐसे सन्तका मिल्न हिर-इपासे ही होता है।

मगवान् जिसपर रूपा करके अपनाना चाहते हैं, उसीके पास,
प्रेमपाशमें अपनेको बाँच रखनेकी शक्तिकाले, अपने ही खरूपमूत
प्रेमी मक्तको भेजते हैं। वस्तुतः भगवरूमा और महान् पुरुषोंका
संग एज-दूसरेके आश्रित हैं। महत्युरुषोंके संग विना मगउरूपाका अनुमन नहीं होता, और मगउरूपा बिना ऐसे महापुरुष नहीं
मिलते। श्रीविभोषणकों भी श्रीहत्समन्वीके भिज्नेपर हो मगवरूपा अनुमन हुना, इसीसे उन्होंने कहा—

प्रेमरूपा मक्तिके साधन और सत्संगकी महिमा ६७ अब मोहि या मरोस हतुमंता'। बितु हरिकुपा मिळहिं नहि संता॥ तिस्मिस्ताज्जेने भेदाभावार्ते॥ ४१॥

४१-क्योंकि मगवान्में और उनके मक्तमें भेदका अभाव है।

भगवान्के भक्त भगवत्स्वरूप ही है (ब्रह्मविद् ब्रह्मैय मविते )। जो मक्तोंका सेवन करते हैं वे भगवान्का ही सेवन करते हैं। भक्त भगवान्के हृदयमें बसते हैं और भगवान् मक्तके हृदयमें। भगवान्ने कहा है—

साघवी हृद्यं मर्ह्य साधूनां हृद्यं त्यहम्। मद्ग्यसे न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागिय॥ (श्रोमदा०९। ११८)

'साष्ठ मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसीको नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर और किसीको महीं जानता ।' मरत रामको भवते हैं और राम मरतको-

भरत सरिस को रामसनेहाँ । वय अप राम राम वप जेही ॥ श्रीभगवान्ने प्रेमस्सरूपा गोपियोंके सम्बन्धमें कहा हैं— मन्माहात्म्यं गत्सपर्यां मच्छूदां सन्मनोगतम्। जानन्ति गोपिकाः पार्यं नान्यं जानन्ति तत्त्यतः॥ 'हे अर्जुन ! मेरा माहात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनको बात तत्त्वसे केवल गोपियाँ ही जानती हैं, और कोई नहीं जानता !'

ऐसे प्रेमी मक्तोंमें और भगवान्में क्या अन्तर है ? भगवान्ने कहा ही है—

> ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु वाण्यहम् ॥ ( गांता ९ । १९ )

'जो प्रेमसे सुक्षको मजते हैं, वे मुक्तमें हैं और मैं उनमें हूँ।'
ऐसे मक्त भगवामेममें इस प्रकार तक्षीन रहते हैं कि वे अपने
वाध रूपको मुख्कर साक्षाच् भगवत्स्वरूपका अनुभव फरने
छगते हैं। गोपियाँ मगवान्की हूँ इती हुई ऐसी तन्मय हो गयी कि
वे उन्होंको छीला करने ख्यी-

सोहन ठारु रसाङकी छोड़ा इनहीं सोहैं। फेवरु सन्मय अर्थ कहु न पाने इस को हैं॥ (नन्दशसजी)

तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम् ॥ ४२ ॥

४२--(अतएव) उस (महत्सङ्ग)की ही साधना करो जमीकी साधना करी |

अतर्य मयवजेयको प्राप्तिके छिये ऐसे भगवखेयो महापुरुयों-के संगकी ही प्रवल इच्छा करो । मगवक्रपासे प्रेमी सरत मिछ मान छीजिये. एक महान प्रतापी राजा है और साथ ही वह बड़ा भारी प्रेमी भी है: परन्त प्रेम हरेकके साथ नहीं होता । राजा राजसभामें और अपने राज्यमें अपना प्रभाव और ऐश्वर्य तो खूब दिखला सकता है, परन्तु अपने मुँहसे अपने प्रेमका रहस्य किसीके सामने नहीं कह सकता । हम प्रजाके रूपमें विधिके अनुसार उससे मिलकर विधिवत् बातें कर सकते हैं, परन्तु न तो प्रेमका रहत्य पुछ सकते हैं और न वह हमें वतला ही सकता है । उसके प्रेमका गुग्र रहस्य जानना या उसके प्रेमराज्यमें प्रयेश करना हो तो उसके किसी अनन्य प्रेमीका-जिसके साथ राजाका व्यक्ति-गत प्रेमका निर्मेछ ( राज्यविधिसे अतीत ) सम्बन्ध है और जिसके साथ वह परस्पर खुळी प्रेमचर्चा करता है---संग करना होगा, और उसके हृदयमें अपना विश्वास पैदा करके उसके द्वारा राजाके प्रेमका रहस्य जानना होगा और उसीके द्वारा राजाके निकट अपना प्रेमसन्देश पहुँचाना होगा तथा अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी । जब राजा हमें पात्र समझ टेगा तो हमें भी उसीकी भाँति प्रेमगोष्टीमें शामिल कर लेगा । इसी प्रकार भगवान भी अपने प्रेमका रहस्य अपने मुँहसे नहीं बतलाते । मगवान्ने उद्भवको ग्रेमशिक्षा दिलानेके लिये गोपियोंके पास भेजा था । प्रियतमका प्रेमरहस्य और उसके प्रेमको गुद्धतम बातें जैसे उसकी प्रियतमाके द्वारा ही उसकी विश्वस्त संखियोंको मिलती है, इसी प्रकार भगवान-

प्रेम-दर्शन के प्रेमका रहस्य भी भगउछोमी मर्कोंके द्वारा ही साधकको मिछता है। और मिडता मी है उसीको, जिसको मगवान् पात्र समझकर

90

कृपा करके अपने प्रेमका मेद देना चाहते हैं । क्योंकि प्रेमी मक्त प्रेमारपद प्रियतम मगरानकी इच्छा या आज्ञा बिना उनके प्रेमका रहस्य फिसीफे सामने नहीं खोळ सकते । पहळे साधकको पात्र यनना होता है। जब मगरान्के निर्मेछ अख़ब प्रेमको एकान्त आकाक्षा उसके मनमें उत्पन्न हो जाती है तब उसका हटय भगउ-धेमके लिये रोने रगता है। उसके इदयका आर्तनाद अन्तर्यामी आनन्दमय प्रमु सुनते हैं, और तब रूपा करके वे अपने किसी प्रेमी भक्तको आदेश या संकेत करके उसके समागममें भेज देते हैं। वहाँ पहले उसके प्रेमकी परीक्षा होती है। यदि उसका प्रेम कामनाग्रस्य ओर अनन्य होता है, और यह अपने आचरण और व्यवहारसे उस प्रेमी मक्तके हृदयमें पाजताका विश्वास पेदा कर देता है, तर वे उसका सन्देश भगनान्के पास पहुँचाते हैं और भगनाम्की आहा प्राप्त करके कमश्र प्रेमका रहस्य उसके सामने बोलते हैं और धीरे-भीरे, ज्यों-ज्यों उसरी पानता बहती है. त्यों-ही-त्यों भगजान्की आज्ञासे वे उसे मगजान्यों प्रेमगाज्यमें उत्तरीलर आगे बढ़ाकर हे जाते हैं और अन्तर्में उसपर मगवान्की पूर्ण प्रपा टोनेसे वह भगनक्षेत्रमधी प्राप्त कर छेता है। राजा या उसका प्रेमी तो अन्तर्यामा न होनेसे किसीके धोरोमें भी आ सकता है परन्तु भगवान्, और मगवान्कां इच्छासे नियुक्त होने-वाटे प्रेमी भक्त, यभी घोला नहीं खाते। अतएव जिसको यगुज्ज-

प्रेमकी प्राप्तिकी इच्छा हो, उसे देवर्षिके बतलाये हुए साधनोंमें तत्पर होकर पहले पात्र बनना चाहिये, जिससे उसपर भगवान्की कृपा हो, और वह भगनछेमी पुरुपोंके संगका पात्र समझा जाय । साथ ही ऐसे भगन्येमी पुरुपोंके संगकी इच्छा प्रबटरूपसे बढानी चाहिये, क्योंकि इनके संग बिना भगन्त्रेमकी प्राप्ति महान् कठिन है । इसीसे भगतान् अपने निर्मल प्रेमके प्रचारार्थ ऐसे मक्तीको, मुक्तिके पूर्ण अधिकारी होनेपर भी, उनके मनमें प्रेमकी वासना जागृत रखकर उन्हें सायुव्य मुक्ति नहीं देते, ओर इसीसे प्रेमी भक्तगण इस प्रेम-छीछा-सुखनो छोडकर मुक्तिकी कमी चाह नहीं घरते । वे मक्त होकर भी केवल प्रेमितरणके लिये ही संसारमें आया फरते हैं या निवास करते हैं । वे अहंतुक कृपाछ होते हैं । हमारी तीव इच्छा पार्वेगे तो भगनत्वपासे भगवानका संकेत प्राप्त-कर अपने पुण्यमय दर्शन-स्पर्श-भाषण ओर अपनी महती कृपासे हमें अपस्य प्रेमदान करेंगे । क्योकि वे तो प्रेमी जनोंकी खोजमें ही रहते हैं । उनका काम ही प्रेमदान करना है । अतएव उन्हीं मगवरसंगी प्रेमी महानुमानोंका सग प्राप्त करो, उन्होंकी षृपाकी इच्छा करो !

## प्रेमरूपा भक्तिमें प्रधान वाधा कुसंगति है

दुःसङ्गः सर्वयेव त्याज्यः ॥४३॥

४३-दुःसंगका सर्वथा ही त्याग करना चाहिये।

सत्संगका महत्त्व वतलाकर अत्र देवर्षि दु संगका निपेध करते हैं ! जिस प्रकार सत्संगसे भगवत्कया, भगवचर्चा, भगवन्नाम, भगन्छीति, सदाचार, शाख, विवेक, वैराम्य, सत् अभ्यास, सेना, सरलता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्प, निर्मिमानता और शान्ति आदिके प्रति प्रवृत्ति होती हे और मनुष्य सदाचारपरायण परममक वन सकता है; इसी प्रकार इसके विपरीत दू सगसे निषयमार्ता, जगनर्चा, लोकनिन्दा, भोगप्रीति, दुराचार, उच्छ्ड्राख्ता, अविवेस, निषयछोळपता, दुष्ट अन्यास, मान, दम्म, वमंड, क्रोप, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्देयता, हिंसा, असत्य, इन्द्रियटम्पटता, अभिमान ओर अशान्ति आदिके प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पापपरायण और अत्यन्त विषयासक्त हो जाता है। दु संगसे आसुरी सम्पत्तिके समी दुर्गुण और दुराचारोंका विकास और विस्तार होता है। दु संगसे मनुष्यके समस्त सद्गुणींका विनाश होकर उसका सर्पनाश हो जाता है । परम सुशीख, स्नेहमधी, प्रेमप्रतिमा देत्री कैंप्रेयी मन्यराकी उसंगतिके कारण ही महाराज दशरयके, भरतके,

€0

प्राणप्रिय भरतका अप्रीतिमाजन होकर रहना पड़ा था । शकुनिकी कुसंगति ही महाभारतके भयानक संहारमें एक प्रधान कारण हुई ! श्रीमद्भागवतमें भगनान् कपिछदेव माता देवहतिजीसे कहते हैं-यद्यसद्भिः पथि पुनः शिङ्नीदर्छतोद्यमैः।

चीं और इसीसे उन्हें अन्तमें दुःखप्रद वैधव्यका सहन करना और

आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विश्वति पूर्वयत्॥ सत्यं शौचं दया मीनं बुद्धिः श्रीहींर्यशः क्षमा । शमी दमी मगद्येति यत्सङ्खाचाति संक्षयम्॥ तेष्यशान्तेषु मूढेषु यण्डितात्मखसाधुपु। सङ्ग न कुर्याच्छोच्येषु योपिरकीडामृगेषु च ॥ (2121122-28)

'जो मनुष्य शिश्नोदरपरायण ( क्षी और धनमें ही आसक्त )

भीच पुरुपोंका संग करके उनके अनुसार वर्ताव करने लगता है यह उन्हींकी भाँति अन्धकारमय नरकोमें जाता है । क्योंकि दुष्ट-सङ्गसे सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लजा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मनका वशमें रहना, इन्द्रियोंका वशमें रहना और ऐम्पर्य आदि सत्र गुण नष्ट हो जाते हैं । अतएव उन अशान्तचित्त, मूर्ख, नष्टबुद्धि, लियोंके हामके खिजीने बने हुए, शोचनीय, असाधु

दुष्ट मनुष्योंका संग कभी नहीं करना चाहिये।' अतएप दुःसंगका त्याग तो सभीके टिये आवश्यक है, पर भगनक्षेमकी इच्छा करनेवालोंको तो दुःसंगका त्याग वडी ही 'रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, इस महापापी कामका ऐट कभी नहीं मस्ता; इस विषयमें तुम इस कामको ही (पाप करानेवाळा ) अपना शत्रु मानो ।' यदापि कामसे छोम और फोध दोनों ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु संसारमें मनमानी योदी ही कामनाओंकी पूर्ति होती है; अधिकांशमें तो विफलता ही प्राप्त होती है। विफलतामें क्रोध उत्पन्न होता है; क्रोधकी उत्पन्ति हो जानेपर मनुष्य विवेष-विचारश्चय हो जाता है। उसे हिताहित कुछ भी नहीं स्वता, वह विशाचकी भौति केवल विनाशका ही प्रयत्न फारता है। इस मोई उसकी स्ट्रीत नष्ट हो जाती है, और स्ट्रात आह होनेपर वह इस छोक और परजीकके कत्मणायसे गिर जाता है—उसका सर्पनाश हो जाता है। डीक यही वात श्रीमगवान्ते भी गीताक अप्याप २, क्रोक ६२-६३ में कही है—

च्यायतो थिपयान् बुँसः सङ्गस्तेष्रपञ्जायते। सङ्गासःजायते कामः कामारकीचोऽभिजायते॥ क्रोपाञ्चयति संमोदः संमोदास्स्वृतियस्त्रमः। स्मृतिकारान् युद्धिनाची बुद्धिनादासमणस्यति॥

'विषयोंके चिन्तनसे महाध्यकी विषयोंमें आसकि होती है, आसक्तिसे कामना उत्पन होती हैं, (कामकी वृक्तिमें बाधा होनेसे) उस कामसे हों क्रोध उत्पन होता हैं, क्रोधसे सध्योह होता है, सम्मोहसे स्मृतिसंद्या, स्मृतिसंद्रासे सुद्धिनादा और सुद्धिनादासे (पुरुषका) सर्वनादा हो जाता है।' सर्वनाराके कारणभूत विषयोंका चिन्तन होनेमें विषय और विषयी पुरुषोंका संग ही प्रधान है, यही दुःसंग है; अतएव इसका सर्वेषा त्याग करना चाहिये।

तरङ्गायिता अपीमे सङ्गात्समुद्रायन्ति ॥ ४५ ॥

४५-ये (कामकोधादि ) पहले तर्रमंकी तरह (शुद्र आकारमें ) आकर मी ( दुःसंगसे विशाल ) सम्रद्रका आकार धारण कर लेते हैं ।

जबतक दोर्पोका समूछ विनाश न हो जाय, तबतक तनिक-से दोपसे भी डरते ही रहना चाहिये; जैसे ईधनमें दबी हुई जरा-सी चिनगारी हवाके जोरसे विशाल अग्निका रूप धारण कर छेती है, इसी प्रकार दवा हुआ जरा-सा भी दोप कुसंग पाते , ही पनप कर विशाल रूप धारण कर छेता है। पहले-पहले जब मनमें काम-क्रोधका विकार उत्पंत्र होता है तो उसकी एक छहर-सी हो आती है, परन्त कुसंग पाते ही वह छहर समुद्र वन जाती है; फिर चारों ओरसे सारे इदयपर उसीका अधिकार हो जाता है. सद्विचारके प्रवेशकी भी गुंजाइश नहीं रह जाती; उससे सर्वनाश ही होता है । अतर्व यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे अन्दर सद्गुण अधिक हैं और दोप कम हैं, इससे कुसंगसे हमारी क्या हानि होगी ! वरं 'सदा-सर्वदा अत्यन्त सावधानीके साप सव प्रकारसे क्रसंगका त्याग ही करना चाहिये ।





# मायासे कौन तरता है ?

कस्तरित कस्तरित मायाम् ? यः सङ्गॉस्त्यजित यो महानुभावं सेवते, निर्ममो भवति ॥ ४६ ॥

४६—( प्रश्न ) कीन तरता है ( ( दुस्तर ) मायासे कीन तरता है ( ( उत्तर ) जो सब संगोंका परित्याग फरता है, जो महानुमानोंकी सेना करता है और जो ममतारहित होता है।

मदीमें तैरनेताले महाव्यके लिये सारते अधिक आवस्यक काम होता है हाथों और पेरोंसे नदीके जलको फेंकते जाना, निरम्तर जलको काटते रहना; तभी नया तैराक नदीके पार वा सकता है। जटको फेंकना छोड़ दे तो तत्काल दूव जाय। इसी प्रकार इस महामयाननी दुस्तर मायानदीको तैरका जो उम पार जाना चाहते हैं, उन्हें अहंकार और विषयासफिक्सी जलको चरावर अलग फेंबते रहना चाहिये। अहङ्कार और आसक्तिरूपी जलसे ही यह मायानदी मरी हे; जो अहङ्कार ओर आसक्तिको दूर नहीं फेंक सकता, इनका त्याग नहीं करना चाहता, वह इस मायानदी-के जल्में रमकर अतल तलमे इव जायगा । इसलिये संगत्याग अवश्य करना चाहिये, परन्तु हाय-पैर मारते भारते भी उनके धक जानेकी अयवा खास ट्रट जानेकी सम्मापना है, अतर्व बीच-बीचमें ऐसा अपलम्बन चाहिये जहाँ कुछ देर ठहरकर वह विश्राम छै सके । इस मायानदीमें भी केउल सगत्यागसे काम नहीं चलता, इसमें भी निश्रामखळ चाहिये। वे विश्रामखळ सन्तों के सुधानय यचन ही हैं, जिनके सहारेसे नवीन वल प्राप्त होता है और उस बळसे मनुष्य मायासमुद्रके पार पहुँच जा सकता है। वस्तुत सन्तसेनी साधकको अपने नलसे तैरना पड़ता ही नहीं, यह तो सन्त महानुभावींकी कृपारूपी सुदृढ जहाजपर सवार होकर अनायास ही तर जाता है। इसीलिये देवर्षि महानुभावींकी सेना फरनेको कहते हैं।

श्रीमद्वागयतमें भगवान् कहते हैं---निमक्त्योग्मक्कतां घोरे भयाव्यी परमायनम् ।
सन्तो व्रद्धायनः शान्ता नीहेटेयास्तु मह्यताम् ॥
(११ । २२ । २२)

'जलमें डूनवे हुए छोगोंके लिये हढ़ नौकाके समान स्स ममहूर ससारसागरमें गोते खानेवालेंके लिये ब्रह्मनेचा शान्तचित्त सन्तजन ही परम अवटम्बन हैं।' महानुभाव सन्तोंकी सेवासे पाप-ताप और मोह अनायास ही दूर हो जाते हैं ।

> यथोपश्चयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्। द्यातं भयं वसोऽप्येति साधृत् संसेवतस्तथा ॥ (१९।२६। ३९.)

'तिस प्रकार भगवान् अप्तिदेवका आश्रय छेनेपर शीत, भय और अन्यकार तीनोंका नाश हो जाता है, इसी प्रकार सन्त पुरुपोंके सेदनसे पापकपी शीत, जन्मस्युकपी मय और अज्ञान-रूपी अन्यकार ये कोई भी नहीं रहते !'

निर्मेश्व हरिमिक्तिका प्राप्तिके लिये तो महापुरुपोंका चरणसेवा ही प्रवान है । श्रीमद्भागवतमें मकराज प्रहाद और द्वानिप्रयर अवधूतशिरोमणि जडमरतके बचन हैं—

> नैपां श्रतिस्तायदुरुक्षमाङ्क्षिं स्पुत्रात्यनयापितामी यत्याः। महोवसां पादरजोऽभिषेकं निष्कञ्चनानौ न बुणीत यावस्॥ (७।५।३१)

रहुगणैतचपसा भ याति न चेज्यया निर्वेषणाद् गृहाह्या । म च्छन्दसा नैव जलातिस्वैं-विना महत्पाइरजोऽभियेकम् ॥

(81)8118)

प्रहाद कहते हैं कि 'है पिता ! निन मगनान् श्रीहरिके चरणोंका स्पर्श समस्त अन्धोंकी निवृत्ति करनेवाल है, उन श्रीहरिचरणोंमें तनतक प्रेम नहीं होता जनतक अकिशन (सब बुळ मगनान्को अर्पण कर जुकनेनाले) साधु महान् पुरुषोंकी चरणाष्ट्रिलेसे मस्तकका अभिषेक न किया जाय।

महातमा जडभरत राजा रहूगणसे यहते हैं-

'हे रहुगण 1 यह भगवत्तत्त्वका ज्ञान और भगउत्प्रेम तप, यज्ञ, दान, गृहस्थाश्रमद्वारा परोपकार, वेदाण्ययन और जङ, अग्नि एवं सूर्येश उपासनासे नहीं मिळता । यह तो महापुरुपींके चरणों-ष्ट्री घूळिमें क्यान करनेसे अर्थात् उनकी चरणसेंगसे ही मिळता है।'

परन्तु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषोंको सेवाका अर्थ केवल उनके समीप रहना या उनके शरीरकी सेवा करना ही नहीं है । उसकी भी क्ष्यायोग्य आवस्यकता और सार्यकता है, परन्तु जबतन हम उनकी आहानुसार क्रिया नहीं करते, उनके इशारेपर नहीं बल्ते प्य उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन निर्माण नहीं करते तबतक सेवामें बृठि ही समझनी चाहिये । अतप्य रह जातको समझकर सर्वदा और सर्वया महानुमांबोकी सेवा वरनी चाहिये।

परन्तु इसमें ममता एक तडी बाचा है । ममताके बन्यनसे सन्तसेना ही नहीं हो सकती । घर मेरा, दारीर मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, सम्बन्धां बेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी-इस प्रकार ८२ प्रेम-दर्शन

चाहिये। यह समझना चाहिये कि ससारमे भेरा वुष्ट भी नहीं है। जिस शरीरको भग्नच्य मेरा ही गहीं वर 'मैं' कहता है यह भी नह हो जाता है, तब किर अन्य बखाओं में मेरायम समझना तो मूर्जता ही है। मायाने तरनेके लिये इस मेरेपनका नाश जरूर करना चाहिये। जो ऐसा करता हे वह मायाने तर जाता है। यो विविक्तस्थानं सेवते, यो लोकवन्थसुन्मूल-यति, निस्त्रेगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति॥ ४७॥

४७-जो निर्जन खानमें निवास करता है, जो र्राफिक बन्धनोंको तोड डालता है, जो वीनों गुणोंसे परे हो जाता है और जो योग तथा क्षेमका परित्याग कर देता है। मापासे तननेके िये पूर्वसूनमें तीन उपाय नतकाये गये है, अर इस सूत्रमें चार उपाय नतकाये जाते हैं और अगटे दा सूत्रोमें क्षमक्ष पाँच उपाय या स्थाण और नतकायें।

मेरे-मेरेके अनिपनत बन्बनोंमें जीन नेंधा है, इन ममताके बन्धनों-को तोडना होगा। अनस्य ही सत्संग और सन्तोंनी सेवान्यपी दिन्य मणिदीपक्षके प्रकाशसे गमतारूपी अन्यकारमधी रात्रिका अन्यकार बहुत कुछ कम हो जाता है, तथापि पहले सन्त-संगमें जानेके लिये भी तो ममताको कम करनेकी आवश्यकता है। अत्यम सतारके इन ममत्वकी निपयोंको हु खल्प, अनित्य और अज्ञानमूलक समझकर इनके प्रति मेरे मानको सर्वया त्याग करना ममताका त्याग दिन-रात ममत्वकी वस्तुओंके बीचमें रहनेसे नहीं होता; संगसे तो ममता उल्टी बढती है; अतएव साधकको एकान्त सेवन करना चाहिये। श्रीमगवानने भी गीतामें—

### विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ (११।१०)

-- 'एकान्त स्थानमें रहने और मनुष्योकी भीडभाडमे प्रीति न रखने की आज्ञा दो है। मनुष्य कितना भी साधन करने की चेष्टा करे, परन्त जबतक वह विषय-वासनासे जकडे हुए जन-समुदायमें और मोहक निपयोंसे मरे हुए स्थानोंमे रहेगा तवतक भगनान्में उसका मन लगना बहुत कठिन है; इसीलिये साधकको एकान्त देशमें रहकर भक्तिका साधन करना बतलाया गया है । साप ही भगनानके साथ प्रेमका बन्धन बाँधनेके लिये लोकबन्धन-को तोडना आवस्यक है। एकान्तदेशसेवनसे खोकसंग छूट जानेके कारण लोजबन्धन स्थयमेन ही ढीला हो जायगा । इसके अतिरिक्त भगवानके रहस्य, प्रभाव और तरपके साथ मृत्युमय और दु खाल्य इस लोककी तुलना करके वारंबार विचार करनेपर छोकग्रन्धन आप ही ट्रट जाता है। इसके बाद भक्तिके साधकको सत्त्व, रज और तम इन

हतन बाद भाषाना सायनका सच्छा रच आर तम हम तीनों गुणोंसे परे होना पडेगा । संसारका प्रकाश इन गुणोंसे ही होता है । गुणोंना ही कार्य यह संसार है, अतएव इस संसारके पदापोंमें अनासकि या विरक्ति होना ही निक्रैगुण्य या असंसारी होना है । जो मनुष्य विपयासक और विपयनामी है, वही गुणनद्ध है और जो भगनदासक और भगनदोगी है वही निस्त्रैगुण्य <u> येम-द्शं</u>न

है । जो निस्त्रेगुण्य होगा वह योगक्षेमको चिन्ता क्यों करने लगा ? संसारमें तो उसका कोई प्रलोमन ही नहीं है, क्योंकि वह निस्त्रेगुण्य है; और मोक्षकी सिद्धिसे भी वह निःस्पृह है, क्योंकि वह भगवानका प्रेमी है । बाप्राप्तकी प्राप्तिको 'योग' और प्राप्तके संरक्षणको 'क्षेम' कहते हैं । इसमें केवल मोजनाच्छादनका भाव ही नहीं है; पारमाधिक अर्थमें तो योगका वर्ध है भगवत्-प्राप्ति या भगवत्-प्राप्तिका सफल साधव, और स्नेमका वर्ष है भगवत्-प्राप्ति या

ही नहीं हैं; पारमाधिक अधेमें तो योगका अधे हैं भगवत्-प्राप्ति या भगवत्-प्राप्ति का समस्य साथन, और क्षेमका अधे हैं भगवत्-प्राप्ति का समस्य साथन, और क्षेमका अधे हैं भगवत्-प्राप्ति का साथनका संरक्षण । प्रेमी भगवद्गक इन दोनो ही अधेमि योगक्षेमकी प्रया नहीं करता, वह तो भगवत्-प्रेममें ही मंद्र रहकर भगवत्-प्रेरणासे सदा-सर्वदा भगवदनुक्छ स्वामाधिक कर्म करता रहता है। भक्तका योगक्षेम स्वयं भगवान् ही चलाते हैं। श्रीभगवान्ते गीतामें स्वयं कहा है—

अनन्याधिनत्यवन्तो भां वे जनाः पद्धिपासते।

अन्तन्याक्षिन्तयन्ती आं ये जनाः पर्यु पासते । तैपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेत्रं यद्वास्पहम् ॥ (९।२२)

'जो अनन्य मक्त निरम्तर मेरा चिन्तन करते हुए मेरी

निष्काम उपासना करते हैं उन नित्य मुझमें उने रहनेवाले भक्तींका योगक्षेम में स्थयं बहुन करवा हूँ ।'\*

• श्रीजगन्नायपुरीमें एक सरक हृदयके सदाचारी प्राप्तण स्परिवार रहते थे। उनको गीतामें बदा प्रेम या, यह दिन-रात गीताफा अध्ययन और मनन किया करते थे। अबस्य ही उनका सकता भाव अभी दूर नहीं हुआ या, परन्तु से वे बे विश्वासी । एक दिन ये गीताफ प्रारोक प्रान्दका कियात्मक अर्थ देशाना चाहते थे। बाठ करते समय जर उपर्यक्त में में सहामदृष्ट्य द्वार आया, तब ब्राह्मण सीचने

58

भोजनादिकी चिन्ता तो साधारण विश्वासी भकको भी नहीं करनी चाहिये; जो भोजनादिके छिये भगगन्का मरोसा न राज्कर न्याय और सत्यमार्गका तथा सदाचारका त्यायकर पायठी शरण छैते हैं वे तो एक प्रकारसे नास्तिक ही हैं । कहा है—

भोजनाच्छादने चिन्तां नृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः । योऽसी विश्वम्मरी देवः स किं दासानुपेक्षते ॥

लगे कि क्या भगवान अपने भक्तके लिये आवश्यक यस्त्रऍ स्वय दीकर उसके घर पहुँचा आते हैं; नहीं, नहीं ! ऐसा नही हो सकता, भगपान् थिसी दूसरे साधनसे सम करा देते होंगे। यह विचारकर बाह्मणने 'यहाम्पहम' का अर्थ ठीक न बैठते देख गीताके उक्त पदकी काटकर उसकी जगह ऊपर 'करोम्यहम्' लिख दिया । ब्राह्मण निश्रावृत्तिष्ठे जीवननिर्याह करते थे। भगवान्की अवार माया है; एक दिन मूसलाधार चृष्टि होने लगी । ब्राह्मणदेवता उस दिन घरसे न निकल सक्नेके कारण दिनभर सपरिवार भूरो ही रहे । दूखरे दिन वर्षा बन्द होनेपर ब्राक्षण भीराके लिये चले। उनके घरसे जानेके योडी ही देर बाद एक रदूनसे लथ पथ अत्यन्त ही सुन्दर शलक ब्राह्मणके घरपर आकर ब्राह्मणी-से बोला-'पण्डितजी महाराजने यह प्रसाद भेजा है।' ब्राह्मणी बालक्के मनोहर बदनको देखकर और उसके मीठे बचन मुनकर मुख्य हो गयी। परन्तु उसके दारीरछे सून बहता देखकर उसे बहत ही दुःस्त हुआ। उसने आँसूमरे ने नेंबे पूछा-'तुमको विस निदुरने मारा है !' यालकने ब्राह्मणीके पतिका नाम रेकर कहा कि 'मझको ब्राह्मणदेवताने मारा है।' ब्राह्मणी तो अचरजमें ह्वा गयी; कहने त्यी-'बह तो बढ़ें सीधे-सादे, अकोधी और परम भागवत हैं: तुम-सरीपे नयनमनलुभायन यालक्को यह क्यों मारने लगे !' वालकने कहा-'मैं सच कहता हूँ

ग्रेम-दर्शन 'वैष्णय आहारादिके लिये व्यर्थ ही चिन्ता करते हैं। जो मगपान समस्त विश्वके सत्र जीवोंका भरण-पोपण करते हैं बे

यः कर्मफलं त्यजति, कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्दन्द्रो भवति ॥४८॥

क्या अपने सेवकोंको कभी मूल सकते हें ।

33

भाँ । उन्होंने ही एक शुक्त मेरे बदनको काट डाला है, उन्होंने क्याँ प्रेसा किया, इस बातको तो यही जाने ।' इतना कटकर और प्रशाद रसकर पालक यहाँसे चल दिया:

ब्राह्मणीको अन्यमनस्य होनेके कारण उसके जानेका पता नहीं लगा ।

यह दुः भी न समझकर अति दु सित चित्तचे स्वामीके घर आनेकी बाद देखने लगी । समयपर बाद्यण घर आये । बाद्यणीने विनयके साथ,

किन्त रोष और विपादमरे बन्दोंने सारा इचान्त बाह्मणको नह सुनाया । पण्डितजी गृहिणीकी बात सुनकर अयाक हो अये । बीताके वलीकपर हरतालकी कलम पेरनेकी घटनाको स्मरणकर वह व्याङ्गल हो उठे।

दनकी ऑसोंसे ऑसओंकी घारा बढ़ने लगी । ब्राह्मण अप समझे कि

सचमच ही मगयान अपने विश्वासी भक्तके लिये खब रिरपर दोकर आहारादि पहेँचाते हैं । बीता श्रीमगयानका अग है । बीताका इलोक काटनेसे भगवानके शरीरपर चोट लगी है । ब्राह्मण अपनी फरनीपर पश्चात्ताप करते-करते मुर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पहे । मगवान्जे उन्हें दर्धन देसर मृतार्थ किया । कुछ समय बाद उठकर वे भगवान्से अमा प्रार्थना परने लगे, और मायविहल होकर गीताके चारों ओर 'वहाम्यहम्' 'वहाम्यद्दम' लिखने लगे !

४८-जो कर्मफळका त्याग करता है, कर्मोंका भी त्याग करता है और तब सब कुछ त्यागकर जो निर्धन्द्र हो जाता है।

योगक्षेमकी चिन्ताका त्याम करनेवाला कर्मफलका त्यामी होता ही है, अववा योगश्चेमके त्यागके लिये भी कर्मफलके त्यागकी आवश्यकता होती है । वस्तुत अत्र यहाँसे प्रेमी मक्तके उक्षणींका आरम्भ हो गया है। ये मिक्के साधकोंके लिये आदर्श साधन हैं और सिद्ध प्रेमी भक्तोंके खामाविक गुण । मक्त जो कुछ करता है वह भगरान्के टिये ही करता है, उसे उसका अपने लिये कुछ भी पछ नहीं चाहिये। उसनी न कर्ममें आसक्ति हे, और न उसके फलमें; वह तो यन्त्रवत् कर्म करता रहता है। परन्तु जहाँतक उसे यह स्मरण रहता हे कि मैं यन्त्र हुँ, भगनान्के छिये कर्म करता हूं, वहाँतक वह कर्मफलका ही त्यांगी कहा जा सकता है; कर्मका त्यागी तो तब होगा जब उसे यह भी पता नहीं रहेगा कि मैं भी दुष्ट करता हूं । जब मन-बुद्धिके पूर्ण समर्पणसे मगवान् वसके अहङ्खारको सर्वमा हरण करके खर्य ही उसके हृदयमन्दिरमें बैठकर कर्म करने-कराने ल्गेंगे, तब यह कर्मोका सम्पूर्ण त्यागी होकर सर्वपा निर्दृन्द्र हो जायगा । फिर उसे सुख-दु ख, हानि-छाम, अपना-पराया, मैं-च आदि इन्होंसे कोई प्रयोजन ही नहीं रह जायगा । परन्तु जनतक ऐसी खामानिक खिति न हो तन्नतक साधनुरूपसे कर्मफल्त्याग और भगवद-निरोधी अथना अनावस्थक कमोंका सरूपसे त्याग करके निर्दृन्द्व होनेकी चेष्टा करनी चाहिये । श्रीमगनान् कहते हैं-

4

ेत्रेगुण्यविषया वेदा निर्ह्मेगुण्यो मवार्जुन । निर्ह्मेन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगसेम आत्मवान् ॥ (गीता २ । ४५)

'हे अर्जुन ! वेद तीनों गुणीके प्रकाशरूप संसारको प्रकाश करनेवाले हैं; अत्तव्य निवैगुण्य अथवा असंसारी (निष्कानी), सुख-दु:खादि हन्होंसे रहित, योगक्षेमकी इच्छा न करनेवाला, नित्य संख्यों स्थित और प्रसारमप्रायण हो जाओ।'

वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविन्छिन्नानुरागं लभते ॥ ४६ ॥

४९-जो वेदोंका भी मलीभाँति परिस्याग कर देता है और जो अखण्ड असीम भगवत्त्रेम प्राप्त कर लेता है।

साधनकी दृष्टिसे उपर्युक्त श्रीमद्भगवर्षाताके खोक (२ । ४५) के अनुसार तीनों गुणांके प्रकाशक्तप संसारको प्रकट फरनेवाल वेदोंक त्यागते, निष्कामी वननेका जर्ष बहुत ही ठीक है । सकाम भावका त्याग ही वेदात्यान है । परन्तु देविष नारद वहाँ जिस प्रेमावस्थाका वर्णन कर रहे हैं, उस अवस्थामें तो मक्त केवल एक अविष्टिम अवज्य भगवप्रेमके महान् सागरमें इकार तन्मय ही जाता है; इससे वेदोंका आध्यय स्थापनेव ही सूट जाता है, उसते किर ठीकिक-वैदिक कोई-सी भी क्रिया स्थापनिव नहीं हो सकती । सार निवर्ग का अपने-आप हुट जाना है इस प्रमक्त एक निवर्ग है । यह भी सासविधि ही इस स्थितिन वेद अपने अनुयायीको वेदोंका परमम्पर प्राप्त करते देशकर, उसकी चरम ग्रीसर सर्व तुम होका उसे सोड

देते हैं। यह वेदत्याग तिस्त्कारमूलक नहीं है, वर त्यिमूलक है।
यह जानबूझकर वेदोंको नहीं छोडता, वेद ही उसे पूर्णकाम
समझकर अपना आिपल्य उसपरसे उठा देते हैं। इस अवस्थामें
यह प्रेमी भक्त निधि-निपेषमय वेदोको लाँबकर जस, केन्नल एक
अनिर्वचतीय हरिप्रेममें ही मतनाला रहता है, वह भगनछोमकी
एक जीती-जागती मृति होता है। खर्य भगनान् ही उसके
शरिसे दिल्य प्रेमके रूपमें प्रमुट होकर जील करते हैं।

स तरति स तरति स लोकांस्तारयति ॥ ५० ॥

५०-यह तस्ता है, यह तस्ता है, यह लोगोंको तार देता है।

देविष नारद आनन्दमें भरकर पुकार रहे हैं कि जो इस प्रभार भगरान्के भेममें मतनाल हो जाता है वह स्वयं तो तर ही गया, अपितु वह समस्ता लोकोंको भी तार देता है। वही सचा तरन-तारन होता है। भगरान्वे भी श्रीमद्वागनतमें कहा हे—'मद्वक्तियुक्तो भुवनं पुनाति'—ऐसा मेरा भक विभुवनको पवित्र कर देता है।

ष्टियाज्यिनें सूत्रमें मायासे कीन तस्ता है, यह प्रश्न करके यहाँतक उसवा उत्तर दिया गया । चार सूत्रोंमें प्रेमके साधन और प्रेमियोंके लक्षण बतलाये गये। अब आगे उस प्रेमका रूप बतलाया जायगा, जिसनो पाकर प्रेमी महानुभावगण इस दुर्लम स्थितिको स्नामाविक गुणीके रूपमें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं।

# ं प्रेमरूपा भक्ति और गौणी भक्तिका स्वरूप

अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ॥ ५१ ॥ ५१-प्रेमका खरूप अनिर्वचनीय है।

प्रेम और परमात्मामें कोई अन्तर नहीं; जिस प्रकार पाणिसे महाका वर्णन असम्भव है, वेद 'नित-नेति' कहकर चुप हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रेमका वर्णन भी वाणीहारा नहीं हो सकता । संसारमें भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तुके मिटनेपर, उसका समाचार पानेपर, उसको स्पन्नी, आलिङ्गन और प्रेमाटापका हुअनसर मिटनेपर हदपमें जिस आनन्दका अनुमव होता है, उसका वर्णन थाणी कभी नहीं कर सकती । जिस प्रेमका वर्णन याणीके हारा हो सकना है, वह तो प्रेमका सर्वेपा याहरी एए हैं। प्रेम तो अनुमवकी वस्तु है। भगवान् श्रीसम इंकामें स्थित अग्रजननी जानकीवीको सेंदेसा कहटाते हैं—

तरव प्रेमकर मग भर सोस । जानत विया एक मन मोरा ॥ सो मन रहत सदा सोहि पार्ही । जानु ग्रीति रस प्तनेहि माही ॥

प्रेमका अनुसर है मनमें, और मन रहता है सदा अपने प्रेमीके पास । फिर भटा, मनके अभागमें याणीकी यस्त्रिविद् मी वर्णन करनेका असटों मसाटा कहाँसे मिटे ! अतएवं प्रेमका जो बुठ भी वर्णन मिलता है वह केनल सानेतिकमान है—नाब है। प्रेमनी प्राप्ति हुए निना तो प्रेमको कोई जानता नहीं, ओर प्राप्ति . होनेपर वह अपने मनसे हाथ घो नैठता टै। जल्में मुखसे शन्दका जबारण तमीतक होता है जनतक कि मुख जलसे बाहर रहता है, जम मनुष्प अतलनलमें दून जाता है तम तो दूननेशलेकी लाशका पता लगना भी कठिन होता है। इसी प्रकार जो प्रेमसमुद्रमें दूव जुका है, वह कुठ वह ही नहीं सकता। और जगर-जगर

> हुये सो योछै नहीं, धोछै सा अनजान । गहरी प्रेम-समुद्र कोउ हुये चतुर सुजान॥

हुवितयाँ मारने और क्रूजने-उतरानेवाले जो क्रुछ कहते हैं सो केवल

मूकास्वादनवत् ॥ ५२ ॥

ऊपर-ऊपरकी ही बात कहते हैं-

५२-गूँगेके स्रादकी तरह l

जैसे गूँगा गुड खाकर प्रसम्ब होता है, हँसता है, परन्तु गुडका खाद नहीं बतव्य सकता, इसी प्रकार प्रेमी महारमा प्रेमका अनुभव कर आनन्दमे निमग्न हो जाते हैं, परन्तु अपने उस अनुभवका खरूप दूसरे किसीको भी बतव्य नहीं सकते। इस प्रेममें तन्मयता होती है। इसिन्यि प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और क्या जानता हूँ। इसिन्ये ग्रीमी यह नहीं जानती कि मैं क्या हूँ और क्या जानता हूँ। इसिन्ये ग्रीमी नहीं जानती, नहीं समझती, और जो कुछ जानती हूँ उसे प्रकट करनेयोग्य भाषा ९२

' मेरे पास नहीं है । मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब हदयके अंदर उनका स्पर्श होता है, तभी मेरा सारा ज्ञान चला जाता है ।

५२-किसी विरले योग्य पात्रमें (प्रेमी भक्तमें) ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है।

यह तो निश्चित है कि वाणीहारा प्रेमका खरूप नहीं बतलाया जा सकता, परन्तु जब कोई प्रेममदसे छके हुए भाग्यान महापुरुष तन-मनकी सुधि भुलाकर दिव्य जन्मचवत् चेद्या करने छाते हैं तब प्रेमका कुछ-कुछ प्रकाश लेगोंको प्रकट दीरको लगता है। उस समय ऐसे महाध्याको केवल वाणीसे और नेत्रोंसे ही नहीं, हारीरके रोम-रोमसे प्रेमकी किर्मण अपने-आप ही निवलने लगती है। यह प्रमक्ता प्रकाश केवल साध्यान्त्रका ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश किसी विरले ही प्रेमी महापुरुष्ये होता है। ऐसा प्रकाश किसी विरले ही प्रेमी महापुरुष्ये होता है।

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमान-

मविन्छिन्नं सृह्मतरमनुभवरूपम् ॥ ५४ ॥

५४-वह प्रेम गुणरहित हैं, कामनारहित हैं, प्रतिष्ठण बढ़ता रहता हैं, विच्छेदरहित हैं, स्थाने भी स्थातर हैं और अज्ञमवरूप हैं।

ित्रा गुणको देसका जो प्रेम होता है यह तो गुण न दीएनेपर नष्ट हो जा सकता है। परन्तु असरी ग्रेममें गुणेखी अपेक्षा नहीं है। ग्रेमीको अपने ग्रेमास्पदने गुण-दोप देसनेका

पारकेर "प्रकारको"

अनकारा ही कहाँ मिछता है, वहाँ तो खामानिक सहज प्रेम होता ' है। अपना यों कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता हैं। यह तांनों गुणोके दायरेसे परेकी नस्त है।

प्रेममें बुज भी कामना नहीं होती, क्योंकि प्रेममें प्रेमास्पदकी सुखी देखनेजी एक इच्छाको डोंडकर अन्य त्रिसी सार्यकी वासना ही नहीं रहती । उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही हे । जहाँ बुज भी पानकी वासना है वहाँ तो प्रेमशा पवित्र आसन कुटिल कामके द्वारा कलिहत हो रहा है । अतप्य प्रेममें कामना-का लेश भी नहीं है ।

, सबा प्रेम फभी घटता तो है हो नहीं, वर नह सरा बढता ही रहता हे । प्रेममें कहा परिसमाप्ति नहीं है । प्रेमीका सदा यही भाग रहता है कि सुझमें प्रेमकी कभी ही है । किसी भी अवस्थामें उसे अपना प्रेम चढा हुआ नहीं दीराता, अतएव उसकी प्रत्येक चेदा स्वामानिक ही प्रेम चढानेकी होती है । इस विच्छेदरहित प्रेमकी सतत एखिका कम कभी टूटता ही नहीं । यह विद्युद्ध प्रेम दिन दुना, रात चीगुना बढता ही रहता है ।

> . प्रेम सदा बहिबी करे, ज्यों ससिक्का सुवेप। पै पूर्वी थामें नहीं, साते कर्टो म सेप॥

यह प्रेम हदयरी गुप्त गुहामें रहनेवाल होनेके रारण स्क्ष्म-से भी स्क्ष्मतर होता हे और कैतल अनुभत्रमें ही आता है । प्रेमी रसप्तानजी मानो इसी स्त्रका अनुगद करते हुए कहते हैं—

विनु जोवन गुन रूप घन, विनु स्वारघ हित जानि । सदः, कामदाते रहितः, प्रेम सक्छ रसस्तानि ॥ शति सुच्छम, कोमल अतिहि, शति पतरो, शति तूर । प्रेम कटिन सबते सदा, नित इकरस भरपूर ॥ रममय सामाविक, विना स्वत्य, अचल महान । सदा एकरस वहत नित सुद्ध प्रेम रसलान ॥

यह प्रेम पर्म आनन्दमय है और आनन्दमय श्रीहरिके साप मिळाकर प्रेमीको आनन्दमय बना देता है।

तत्त्राप्य तदेवावलोकयति तदेव श्रणोति तदेव भाषयति \* तदेव चिन्तयति ॥ ५५ ॥

५५-इस प्रेमको पाकर प्रेमी इस प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही सुनता है, प्रेमका ही वर्णन करता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है ।

पर्म प्रेमके दिव्य रसमें द्वा हुआ प्रेमानन्दमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय, रसमय प्रियतमको ही देखता है। उसे कही दूसरी बस्तु दौखती ही नहीं। ऐसी ही शिविमें एक गोपी कहती है—

जित देखीं तित स्वाममई है।

ाजत देवा तत स्ताममु है।

साम क्रा वण महुगा स्थाम, स्वाम प्राम प्रमाद घाँ है।

साम क्रा वण महुगा स्थाम, स्वाम प्राम प्रमाद प्राम है ।

से वीरा, वा जीवन ही की स्थाम पुतिस्था बदण गई है।

पंद्रसार शिल्पार स्थाम है, गुमामई स्थाम प्राम दिया है।

पंद्रसार शिल्पार स्थाम है, गुमामई स्थाम प्राम दिया है।

प्राम्वको क्षण्य से, स्वाम स्थाम से विष्कृति है।

प्राम्वको क्षण्य स्थाम है।

स्वाम से स्थाम है।

स्वाम से स्वाम है।

स्वाम से स्वाम है।

से देवनका कीन वचा है, स्वस्य महा हि स्थाममुई है।

<sup>•</sup> क्रिडी-किसी प्रतिमें "तदेव मापवित" नहीं है।

#### दूसरा मक्त कहता है—

बाटममें घाटनमें बाधिनमें बागनमें,
पृष्ठतमें विश्वनमें बाटकामें घनमें !
दर्तमें दिवारनमें देहरी दर्शपनमें,
होरनमें हारनमें सूचनमें सनमें !
कानमें ब्राननमें वारनमें सूचनमें सनमें !
कानमें ब्राननमें गोपनमें गायनमें,
पोडुएमें गोधनमें बाधिनमें घनमें !
वहीं-जहाँ देखी तहाँ ब्याम हो दिवाहे देव,
सारिगराम छाह रह्यो नैननमें मनमें !
वहि म जाय मुद्रसीं वहु ब्याम-प्रेमकी बात !
नभ शक थाठ थार को रह सब ब्यामहि ह्याम दिवात !
प्रदा नहीं, माया नहीं, महीं जाय, रहि बाल !
क्यानहीं, सारा नहीं, महीं जाय, विश्व हाल ।

ऐसी अवस्थामें उसके कानमें जो बुछ भी आधाज आती है, यह केनछ प्रेममयके प्रेमसंगीतकी खरण्हरी ही होती है; यह सर्पदा उसकी मुरलीकी मीठी तानमें मस्त रहता है । इसी प्रकार उसके मुखसे भी प्रेममयको छोडकर इसरा शब्द नहीं निकलता । यह प्रेममयका गुण गाते-गाते कभी थकता ही नहीं, बात-बातमें उसे केवल दिन्य प्रेमस्तामृतका ही अनुपम खाद मिलता रहता है और यह अनृत रसनासे सदा उसी अमृतरसपानमें मन्त रहता है । उसके चिन्नमें तो इसरेंके लिये खान ही नहीं रह गया । वहाँ एकमान प्रियतमका ही अखण्ड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार

हरि हेरत हिय हरि गयो हरि सर्वत्र खरात॥

है। ऐसा जरान्सा भी स्थान नहीं, नहीं किसी दूसरेकी कल्पनाकी स्पृति छायारूपसे भी आ सके। चित्त साक्षाद प्रियतमके प्रेमक खरूप ही वन जाता है; इस अवस्थाका अनुमान करते हुए कवि कहता है—

कानन दूसरो नाम धुनै नहिं एकहि रंग रैंगो यह होरो । घोनोहुँ दूसरो नाम कहे, रसना मुख वाँचि हलाहरू थोरो ॥ ठाफुर थिसको हुसि यहे, हम कैसेहुँ टेक तर्जे नहिं सोरो । यावरा वे लंखावाँ जारे जारें जो साँबरो छोड़ि निहारति गोरो ॥

समस्त अंग केनल उसीका अनुमन कर रहे हैं । सम्पूर्ण इन्द्रियों उसीको विषय करती हैं । ऑर्जे अहर्निश सम्पूर्ण निश्वको स्याममप देखती हैं। यान सदा उसीकी मधुरातिमधुर शन्द-मसमयी वेणुध्वनि सुनते हैं। नासिका नित्य-निरन्तर उसी नटपरके अंगसोरमको हो सुँघती है। जिह्ना अनिच्छिनरूपसे उसी प्रेमस्थाका आखादन करती है। आर शरीर सर्वदा उसी अधिक सीन्दर्यमाधुर्यरसाम्बुधि रसराज परम सुगरस्पर्श आनन्द-कन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुपम स्पर्श-मुखका अनुमन करता है। आकाशमें वहीं शन्द है, वायुमें वही स्पर्श है, अग्निमें वही ण्योति हे, जलमें वही रस है ओर पृष्यीमें वही गन्य बना हुआ है। सप्तमें वही भरा है। सबमें वही अपनी अनोसी रूपमाधुरीकी झीँकी दिखा रहा है । सर्वत्र प्रेम-ही-प्रेम, आनन्द-ही-आनन्द है । समस विश्व प्रेममय, आनन्दमय, रसमय या श्रीकृष्णमय है। सब पुछ आनन्दसे और सीन्दर्व मार्ख्यसे मता है । दस्य, द्रष्टा सुनी महुर

हैं; हम-तुम सभी मधुर हैं; उस परमानन्द-रस-मुधामय मधुरा-धिपतिका सभी दुळ मधुर है। 'मधु बाता श्वतापते, मधु क्षरिनि सिन्यवः, माध्विनिः सन्बोधधीः, मधुमत् पार्षियं रतः' सबैन मधु-ही-मधुं। इस प्रकार प्रेमी भक्तकी दृष्टिमें सबैन प्रेममय मगवान् हैं और भगवान्त्वी दृष्टिमें भक्त। भगवान्ते कहा ही है—

यो मां पदयति सर्वत्र सर्वे च मिव पदयति ! तस्याद्वं न प्रणदयामि स च मे न प्रणदयति ॥ ( गीता ६ । ३० )

'जो मुझे सर्वन देखता है, और सबकी मुझमें देखता है, न फ़र्नी में उसकी ऑखोंसे ओझड़ होता हूँ और न यह मेरी ऑखोंसे ओझड़ होता है।'

इस अवस्थामें प्रेमी मक्त जिस नित्य महान् दिव्य प्रेमाम्रत-रसतागरमें मम रहता है, वह सर्वण अनिर्वचनीय है। यही प्रेमामिक या प्रामिकका सक्त्य है। यही गहान् भूमानन्द है, इसी सर्वव्यापी भूमानन्दके साथ अन्य सुखका तारतम्य दिखळाती हुई श्रुति कहती है—

यत्र नान्यरषद्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाध यत्रान्यरपद्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तद्व्यम्, यो वे भूमा वद्युत्वमध्य यद्वस्यं तन्मस्यम् । ॥ ( शान्द्रायोगविषद् ॥ १२॥ । ) 'जहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता वही भूमा है। और जहाँ दूसरेको देखता है, दूसरेको सुनता है, दूसरेको जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है यह मरा हुआ है।' इसींकिंमे प्रेम सदा मदर, अविनाशी, सनातन और सप्य है।

गौणी त्रिधा गुणभेदादार्तादिभेदाद्वा ॥५६॥

५६-गौणी मक्ति गुणमेदसे अथना आर्तादिमेदसे तीन प्रकारकी होती है।

पिछछे सूलतक उस परा या सुरया यक्तिका विवेचनं हुआ जिसमें प्रेमी मक्त उस प्रेमामिकसे अपने प्रियतम भगवान्के प्रेममय खरूपको प्राप्त हो जाता है। इसीको श्रीमद्रागतमें अहेत्रको-निर्मुण मक्ति तथा गीतामें शानीकी भिक्त कहा है। अहेत्रको-निर्मुण मक्ति तथा गीतामें शानीकी भिक्त कहा है। अहेत्रको भिक्तमें मक्तकी चिर्द्यति और कर्मातिका प्रवाह अधिपिछन्क्ससे खालायिक ही भगगन्की और बदला रहता है अर्थात् उसका चित्त निरन्तर निष्काम अनन्य प्रेममानसे मगान्में उगा रहता है और उसकी समल क्रियाएँ श्रीमगान्में जिम होती हैं (मागवत ३।२९।११-१२) और गीतोक्त दुर्जन तथानी महाला भक्त भी स्व हुउ वासुदेव हो देखता है (अन्याय ७।१७)। ये दोनों तो मगवत्सक्स ही देखता है (अन्याय ७।१७)। ये दोनों तो मगवत्सक्स ही हैं। अप यहाँ इस मक्तिकी अपेक्षा निष्कश्रेणोकी गीणी भिक्तका वर्णन क्रिया जाना है। यह श्रीणी भिक्त सार्थन्ती, सन्तरी और

तामसी-भेदसे अयवा आर्त, जिज्ञासु और अर्पार्थी-भेदसे तीन प्रकारकी है।

जो मिक्त पापनाशके उद्देश्यसे सत्र कर्मकरोको मगतान्में समर्पण करनेके रूपमें, अथवा जिसमें पूजन करना कर्तय है यह समझतर भेद-इधिसे पूजा की जाती है, वह साश्विकी है (श्रीमद्भागवत १।२९।१०)।

जो मक्ति विषय, यहा और ऐखर्यकी कामनासे भेदद्रष्टि-पूर्वक केवल प्रतिमादिके पूजनके रूपमें ही की जाती है यह राजसी है (श्रीमङ्कागवत २।२९।९)।

जो भक्ति क्षोधसे हिंसा, दम्म और मत्सरताको छेक्त् भेद-दृष्टिसे की जाती है यह तामसी है (श्रीमद्भागनत ३। २९१८)।

इसी तरह आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्था पुरुप त्रिविष उपासनासे तीन प्रकारकी मक्ति करते हैं; अर्थात् मक्तेंके मान-भेदसे गौणी मक्तिके तीन भेद होते हैं।

गीणी मिकके साधनेंसि यचिष साझात् भगतत्प्राप्ति नहीं होती, तथापि इस गीणी भिक्के साधक भी सुकती ही होते हैं और उन्हें भी भगवन्क्रपासे इसका अनुष्ठान करते-करते अन्तर्भे भगतत्-प्राप्तिकी सुख्य साधनस्रस्या या साझात् भगतत्-सरुपा प्रमा मिककी प्राप्ति होती है। भगवान्क्षी भिक्कें यही विशेषता है कि इसका अन्तिम फळ दुर्जम भगतत्-प्रेमकी प्राप्ति ही है। इसीसे गीणी मिकको भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा ही होनेवाली माना गया है। क्योंकि भक्तिमात्रमें ही भगवान्का भजन, मगवान्का आन्नय, मगवान्का व्यान किसी-न-किसी रूपमें रहता है; और मगवद्भजन, मगवदान्नय वया भगवान्के व्यानका फल सीधा भगवजाति ही होता है। अतर्व किसी प्रकारसे भी हो, मगवान्को भिंक मनुष्यको अवस्य ही करनी चाहिये। परन्तु जहाँतक हो सके सारिवकी भिंक अध्या त्रिमुवनके वैभवको भी अनर्थ एवं मगवान्को ही पर्म अर्थ-पर्म धन मानकर स्सीक प्रेमको प्राप्तिके लिये सुच्चे अर्थार्थिक मावसे भक्ति करनी चाहिये।

उत्तरस्मादुत्तरस्मात्पूर्वपूर्वा श्रेयाय भवति ॥५०॥ ५७-( उनमें ) उत्तर-उत्तर क्रमते पूर्व-पूर्व क्रमकी भक्ति कल्याणकारिणी होती है ।

तामसीकी अपेक्षा राजसी और राजसीकी अपेक्षा सारिवकी भक्ति उत्तम है। इसी प्रकार अर्थापी भक्तकी अपेक्षा जिहासुकी और इन दोनोंकी अपेक्षा आर्चकी मक्ति विदेश कल्याणकारिणी होती है।



# भक्तिकी सुलभता और महत्ता

अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तो ॥ ५८ ॥

५८-अन्य सबकी अपेक्षा मक्ति सलम है। इससे पहले मक्तिकी महिमा और कर्म, योग तया ज्ञानादि-की अपेक्षा उसकी श्रेष्टताका वर्णन किया गया है । अब सत्रकार

यह दिखलाते हैं कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होनेपर भी भक्तिकी प्राप्ति अन्यान्य फर्ज़ोकी अपेक्षा सहज और सदम है। भक्तिकी प्राप्तिमें न

विधाकी आवस्पतता है न धनकी, न श्रेष्ठ कुछ प्रयोजनीय है और न उच्च वर्णाश्रमः न वेदाध्ययनकी आवश्यकता है न कठोर

तपर्का, न विवेककी जरूरत है न कठिन वैराग्यकी, आवश्यकता है केवल सरल मावसे भगवानकी अपार कृपापर

विश्वास करके उनका सतत प्रेमभावसे स्मरण करनेकी । फिर सुरुभता तो प्रत्यक्ष ही दीखने रुगती है । मगवत्कृपा सवपर सदा- सर्वदा हे । मनुष्य विश्वास नहीं करता, इसीसे वह बिश्वत रह जाता है । मगनान्से तो गीतामें ब्रेनेकी चोट वहा है कि 'मैं सन प्राणियोंका सुख्द हूँ, ओर जो मुझे सुख्द जान टेता हे वह उसी क्षण शान्ति पा जाता है'—

> सुद्धदं सर्वभूतानां ज्ञारवा मां ज्ञान्तिमृण्छिति । (गीता ५ । १९)

मनुष्यको चाहिये कि वह भगवल्हपापर विश्वास करके यह मान छै कि मैं भगवाक्रपाके समुद्रमें इव रहा हूँ । मेरे जपर-नीचे इर्द-गिर्द, भृत-मविष्यत्, सन स्थानों और सन कालमें भगनत्रुपा मरपर है । ऐसा मानते ही वह उस भगव रूपाके प्रतापसे द्वरन्त पाप-तापसे मुक्त होकर मगनान्की भक्तिका अधिकारी हो जाता है । मनवरष्ट्रपापर इस प्रकार विश्वास और निधय बरके मगनान्-के अनन्य सारणमा अम्यास किसी भी अवस्थामें बालक, पृद्ध, युवा, स्ती, पुरुष, ब्राह्मण, बाह कोई भी कर सकता है। इसमें न प्राउ छोड़ना है और न भ्रष्टण बरना है । सदा संउपर मगबलूपा होनेपर भी हमें जो निश्वास नहीं है, बस, उस विश्वासको स्पिर कर छेना है। पिर भक्तिकी प्राप्तिक सभी साधन अपने आप सहज ही सिम हो जायेंगे-( 'तत्याई सुरुम. पार्थ'-गीता ८ । १४ )। मिक किसी और साधनसे नहीं मिन्ती, यह मजनसे ही मिउती है।

प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयंप्रमाणत्वात् ॥५६॥ ५९-वर्षोकि मक्ति स्वयं प्रमाणस्य हैं, इसके छिपे

जन्य प्रमागकी आवश्यकता नहीं है।

भिक्ति मार्गपर चल्नेया वृद्धपाती भिक्तसुखता प्रमाण अपने आप हो भिउता रहता है । उन्हें ख्यमेव अनुभर होता रहता है, दूसरे किसी प्रमाणकी इसमें आवस्यकता नहीं है । पितसुखके आनन्दका अनुभव भार्या चननेपर हो मिछ सकता है; यह सुमारी कन्याको समझानेकी बात नहीं है । इसी प्रकार भिक्तसुखका अनुभर भक्तोंको हो होता है, यह बहकर बतलानेकी बात नहीं है । जो पुण्यात्मा महानुमार सन कामनाओंका त्याग कर एकमार भग्यक्रमकी कामनासे ही भग्यक्ष्पाता आस्रम रेकर भग्यान्का सदा-सर्थदा प्रेमपूर्वक पुलक्ति चित्तसे भजन करते हैं वे ही भक्तिसुखका अनुभर करते हैं वे ही मिक्तसुखका अनुभर करते हैं वे ही मिक्तसुखका अनुभर करते हैं वे

### शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच ॥६०॥

### ६०-भक्ति शान्तिरूपा और परमानन्दरूपा है।

शान्ति और परम आनन्द साक्षात् मगरान्का खरूप है। अपने प्रेमरूपमें खर्म मगरान् ही अवतीर्ण होते हैं, इसिव्ये यह मगरामें मी शान्ति और परमानन्दसद्ग ही है। आनन्दमय मगरान् खर्म ही अपने हादिनी नान्नी आनन्दराक्तिको निमित्त बनाक्तर प्रेम और प्रेमिक्ते रूपमें प्रकट होते हैं और खर्म ही अमार्थ्य बनाक्तर प्रेम और प्रेमिक्ते रूपमें प्रकट होते हैं और खर्म ही मोसार्थ्य वनकर अपने आनन्दका अप ही उपभोग करते हैं। यहीं उनकी आनन्दरी है। यहाँपर यह समझ देना चाहिये कि जिन मगरान्त्री मिक्त या प्रेम शान्तिरूप और परमानन्दरूप है, वे मगरान् निर्मुणादियोंहारा माने हुए प्रकृतिसम्भन सत्य, रज, तमरूप त्रिगुणोंसे युक्त 'सगुण ब्रह्म' नहीं हैं। मगनान्त्रा

दिव्य तनु उनके अपने आनन्दांश, अपनी योगमायाके निर्मित्तसे नित्य ही प्रकट हैं। इसील्यि आत्माराम मुनि, जीवन्मुक्त महापुरुप, व्यास. नारद. शक्तदेव, जनका सनकादि महात्या उनके एक-एक

दिव्य गुण, दिव्य आभूपण, दिव्य गन्य, दिव्य मुरली-प्यनि, और दिव्य सीन्दर्यपर मुख हो जाते हैं। यदि मगदानुमें इस जगळस-विनी, आदरण करनेवार्डी मखिना मायाके ही गुणींका विकास

वर्णन देवपि नार्दजी इस सूत्रमें कर रहे हैं।

विनी, आवरण करनेवाची मिलना मायाके ही गुणोंका विकास होता, या इसीसे निर्मित उनका शरीर होता तो मायाकी प्रश्मिको काटे हुए महास्वरूप महामाओंका उनकी और इतना आवर्रण कभी नहीं होता । निर्मुणवादी जिस मगवरखरूपको हुन्द सथिदा- गन्दम महा कहते हैं, और वेद जिसे नितिनिति कहक्त सङ्केतसे समझाना चाहते हैं, और वेद जिसे नितिनिति कहक्त सङ्केतसे समझाना चाहते हैं, वही मायातीत विज्ञानानन्दम परमामा मकोंके प्रियतम भगभन् हैं । उनको शानित और आनन्दके समझ कड़नेसे भी उनका यथार्थ वर्णन नहीं होता । उनका जो प्रेम हैं, यही परमानन्दक्त सही परम शानित और परमानन्दके सही परमानन्दके सही परमानन्दके सही परम शानित और परमानन्दकरूप हैं । इसी प्रेमका



# भक्तिके साधन और अन्तराय

लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोक-वेदत्वात्⊛ ॥६१॥

६१-लोकहानिकी चिन्ता (मक्तको) नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह (भक्त ) अपने आपको, और लीकिक, वैदिक (सब प्रकारके) कर्मोको भगवान्के अर्पण कर चुका है।

मक्त सब कुछ भगनान्के अर्पण कर चुकता है, इसलिये उनके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी चिन्ता करने री उसे क्या आवश्यकता है ' उसको तो केवल एक प्रियतम भगरान्के चिन्तनकी ही चिन्ता रहनी चाहिये । खी, पुत्र, धन, जन, मानादि पदार्थ रहें या चले जायेँ, उसे इनकी कोई परवा नहीं; क्योंकि वह तो इन्हें पहले ही भगनान्के समर्पण करके सर्वधा अफिन्नन हो चुका है। फिर उसके पास इनकी चिन्ता करनेके छिये समय और चिन्ता करनेताला चित्त भी कहाँ है <sup>2</sup> उसके चित्तको तो एकमात्र चिन्ताहरण चिन्तामणिकी चिन्ताने चुरा लिया है । ये चतुर चोरचुडामणि कमी उसके चित्तको वापस देना ही नहीं चाहते. फिर वह चित्रके अमारमें किसी हानिकी चिन्ता ही फैसे करें शतएय इस पथके पथिकको छोकहानिकी कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये । उसे तो सबके सार अर्थ श्रीभगगान्का

<sup>•</sup> पाठभेद 'लोकवेदशीलखात्'

ही चिन्तन करना चाहिये। और भक्तके हृदयमें ऐसा ही होता भी है।

न तदसिन्दौ \*ं लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव ॥६२॥

६२-( परन्तु ) जवतक मिति है ति हि ति निले तमतक लोकव्यवहारका त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु फल त्यागकर (निष्कामभावते ) उस भक्तिका साधन करना चाहिये।

प्रेमको प्राप्ति ,होनेपर छौकिक ( और बैदिक ) कर्म छूठ जाते हैं, जान-बूककर उनका खरूपसे त्याग नहीं करना पड़ता । समर्पणका अर्थ उनका मनसे समर्पण ही है । फिर जब प्रेमकी उब दशा प्राप्त होती है तब विधि-निपेषके परे पहुँच जानेके कारण ये सब मार्ग खता ही उसे विधिके बन्धनसे मुक्त कर अछा हो जाते हैं । उस स्थितिका बही निपम है । परन्तु जो जान-बूककर प्रेमके नामपर शाखविधिका त्याग करता है, उसे मिकती सिदि सहअर्मे नहीं होती । इसिल्ये स्वाप्तकार कहते हैं कि छोकत्यवहारका त्याग जान-बूककर मत करी । रुक्ती कामना छोडकर कर्म करते रहो । निष्काम कर्म करनेवाल स्थ्यमेव ही खोकहानिकी चिन्तासे छूट जाता है और उसके वे मगवसीत्यर्थ निष्काममावसे किये हुए छोकिक कर्म मार्किवई प्राप्तिमें साथक बन जाते हैं ।

o पाठभेद 'तिसदी' है ।

## स्त्रीघननास्तिकवैरिचरित्रं @ न श्रवणीयम्॥६३॥

६२−स्त्री, घन, नास्तिक और वैरोका चरित्र नहीं सनना चाहिये ।

६२ थें सूत्रमें छोक-न्यवहारका त्याग नहीं करनेकी आज्ञा दी गयो है, अतएव छोकन्यवहार तो करना चांहिये; परन्यु प्रेमप्यके पियकको छोकन्यवहारमें भी की, घन, नास्तिक और शत्रके चरित्र-श्रवणसे तो बचना ही चाहिये।

(१) जिसका मन खीकी चिन्तामें लग गया, यह मगवान्की चिन्ता किसी प्रकार नहीं कर सकता। बीकी चिन्तासे कामकी उपित होती है, और काम प्रेममार्गमें सबसे यहा माथक है। बीसम्बन्धी वातींके सुनने, पढ़ने और देखनेसे हो खीदिनतीत न करें, जीसम्बन्धी वातनीत न करें, जीसम्बन्धी वात या गान न सुने, खीसम्बन्धी चिन्न न देखे, खीसम्बन्धी चुलका या अथ्य साहिय न परे, नाटक, सिनेमा आदि न देखे, खीचरित्रपर कुछ भी आछोचना म करें, खिसोंके सम्बन्धमें लेखादि न लिखे, जियोंमें रहे नहीं, और दियोंके सम्बन्धमें लेखादि न लिखे, जियोंमें रहे नहीं, और दियोंसे अनावस्यक मिले नहीं। जो साथक गृहस्य हों, उन्हें अपनी विवाहिता पश्चीके सिवा स्थासम्बन्ध करना-सुनना, चिन्नसे विवाहिता पश्चीके सिवा स्थासम्बन्ध करना-सुनना, चिन्नसे देखना तो सभीके लिखे हानिकारक है। श्चीमद्वाणवत्तमंत्वी करहा है—

न तथास्य मधेनमोही यन्पश्चान्यप्रसङ्गतः। योपित्सङ्गाचथा पुँक्षी यथा तत्सिङ्गसङ्गतः॥ (३।३१।३५)

पाटभेद 'स्रीधननासिकचरित्रं'

'क्षियोंके संगसे और खियोंका संग करनेवालोंके संगसे मनुष्यको जैसा मोह और वन्धन प्राप्त होता है वैद्या अन्य किसीके भी संगसे नहीं होता ।' आगे चलकर पृथम स्कन्धमें विधासक पुरुषोंकी संगतिको 'नरकका द्वार' वतलाया है। जैसे पुरुषोंकी जिसे खीका संग स्थान्य है, इसी प्रकार खियोंके लिये भी पुरुषोंका संग सर्वथा त्यान्य है।

- (२) धनके चिन्तनसे छोमकी उत्पत्ति होती है। जहाँ चित्तमें धनका छोम जागृत हुआ, वहीं न्यायान्यायकी हुद्धि मारी , जाती, है और मगुष्य सत्पपको व्यागकर अन्यायके मार्गपर चटने उत्पत्त है। अतप्य धन और धनियोंकी भोग और गर्यमरी बातें नहीं सुनगी-देखनी चाहिये।
  - (३) जिनका ध्वर और शाकांपर विवास नहीं है, वे ही नास्तिक हैं। ईवरका असित्व न माननेवाले नास्तिकों के समान जगतके जीवोंका शत्रु शावद ही कोई है। 'इसमें क्या एस्खा है! उसमें क्या है! ईवर केवल डॉग है, किसने इंबरको देखा है! आजा तो कल्पनामात्र है।' ऐसी बार्ते बकनेवाले और इंबर तथा शावोंकी निन्दा करनेवाले कुतर्कियोंका संग करने तथा उनके परित्र सुननेसे इंबरमें अन्नद्वा पैदा होती है और ईवरमें अन्नद्वा पेदा होती है और ईवरमें अन्नद्वा पेदा वासने और चोई-सा भी नहीं हैं। अन्नद्वा नासिकोंसे सदा वचना चाहिये।
    - ( १ ) बास्तवमें भक्तके मन उसका कोई भी शत्रु नहीं है । को सत्र जनकें अपने प्राणासम परणात्मको च्यास देशता है, को

जगत्को श्रीकृष्णमय देखता है, वह कैसे किसको अपना वैरी मान सकता है। देवदेव श्रीमहादेवजीने कहा है—

उमा जे रामचरनस्त, वियत काम मद कीथ । निज प्रसुमय देखोई जगत, का सन करोई विरोध॥

परन्तु जबतक भिक्तिको सिद्धि न हो, तबतक साथकको ऐसी भावना करनी चाहिये । और मन-ही-मन यह निध्य करना चाहिये कि सम कुछ मेरे प्रमुक्ता ही स्वरूप है । ऐसी अवस्थामें मिद कोई दूसरा मनुष्य अमवश साथकसे ह्रेप या पैर रक्के तो उसकी उन वैरसम्बन्धी बातोंको, जहाँतक हो, सुनना ही नहीं चाहिये । क्योंकि उनके सुननेसे कोच उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है । अतर्व अपनी ओरसे तो अपने न जीते हुए मनके सिवा किसीको शत्रु माने ही नहीं, और दूसरा कोई शत्रुवा रखता हो तो उसपर भी विचार न करें।

क्षीके चिन्तनसे काम, धनके चिन्तनसे छोम, नास्तिकके चिन्तनसे ईश्वरमें अविधात और वैशिके चिन्तनसे क्षीध उरापन्न होता है । अतर्व इन चारोंके चरित्रोंको यथासाप्य छुनना ही नहीं चाहिये ।

अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम् ॥६४॥

६४~अभिमान, दम्म आदिका त्याम करना चाहिये । इससे पट्टके सूत्रमें खी, धन, नाखिक, वैरीका चरित्र न सुननेका आदेश दिया गथा है । परन्तु वैसा करके यह नहीं मान रेना चाहिये कि मैं कामिनी-काशनका स्वाणी हूँ, में परम आखिक हूँ, मैं अजातशत्रु हूँ । अमिमान सर्वमा पतनका हेतु है । 'खियोंके संगसे और खियोंका संग करनेवाहोंके तंगसे मनुष्यको जैसा मोह और बन्धन प्राप्त होता है वैसा अन्य किसीके भी संगसे नहीं होता !' आगे चळकर प्रश्नम स्कन्धमें खियासक पुरुगोंकी संगतिको 'नरकका द्वार' वतळ्या है ! जैसे पुरुगोंको ळिये खीता संग त्याच्य है, इसी प्रकार खियोंके ळिये भी पुरुगोंका संग सर्वथा त्याच्य है।

- (२) धनके चिन्तनसे छोमकी उत्पत्ति होती है। जहाँ चित्तमें धनका छोम जागृत हुआ, वहीं न्यायान्यायकी दुद्धि मारो जाती है और मतुष्य सत्प्यको त्यागकर अन्यायके मार्गपर चछने छगता है। अत्रष्य धन और धनियोंकी भ्रोग और गर्यभरी बार्ते गहाँ सुननी-देखनी चाहिये।
- ( ६ ) जिनला ईबर और शाखोंपर निवास गद्दी है, ये ही नास्तिक हैं । ईबरका अस्तित्व न माननेवाले नास्तिकोंके समान जगदके जीवोंका शत्रु शापद ही कोई है । 'इसमें क्या रक्षा है ! असमें क्या है कि समें क्या है ! किस केवल दोंग है, किसने ईबरको देखा है ! आसम तो करनामाल है ।' ऐसी बातें बकनेवाले और ईबर तथा शाखोंकी निन्दा करनेवाले कुर्ताक्षियोंका संग करने तथा उनके चित्र सुननेसे ईबरमें अध्यता पैदा होती है और ईबरमें अध्यता में स्वान पत्तिका सामन पत्तिका सामन विद्या वाचा वाहिये ।
- ( ४ ) वाखयमें मकके मन उसका कोई भी शत्रु नहीं है। जो सब अगतमें अपने प्राणाराम परमारमाको व्यास देखता है, जो

जगत्को श्रीकृष्णमय देखता है, वह कैसे किसको अपना यैरी मान सकता है। देवदेव श्रीमहादेउजीने कहा है—

उमा जे रामचरनरत, बिगत काम मद क्रीघ । निज प्रसुमय देखहिँ जगत, का सन कहहि बिरोध ॥

परन्तु जयतक मक्तिकी सिद्धि न हो, तबतक साथकको ऐसी भावना करनी चाहिये । और मन-ही-मन यह निश्चय करना चाहिये कि सन कुछ मेरे प्रसुक्ता ही स्वरूप हे । ऐसी अवस्थामें यदि कोई दूसरा मनुष्य अमवश साथकसे हेप या वैर रक्त्ये तो उसकी उन वैरसम्बन्धी वार्तोको, जहाँतक हो, सुनना ही नहीं चाहिये । क्योंकि उनके सुननेसे कोध उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है । अतएव अपनी ओरसे तो अपने न जीते हुए मनके सिवा किसीको शतु माने ही नहीं, और दूसरा कोई शतुता रखता हो तो उसपर भी निचार न करे ।

लीके चिन्तनसे काम, धनके चिन्तनसे लोभ, नासिकके चिन्तनसे ईखरमें अविधास ओर वैशिके चिन्तनसे मोध उत्पत्र होता है। अत्तर्व इन चारोंके चरित्रोंको यथासाप्य मुनना ही नहीं चाहिये।

अभिमानदम्भादिकं त्यान्यम् ॥६४॥

६४-अभिमान, दम्भ आदिका त्याग करना चाहिये। इसते पहलेके सुत्रमें की, धन, नास्तिक, वैरीता चरित्र न सुननेका आदेश दिया गया है। परनतु वैसा करके यह नहीं माने लेना चाहिये कि मैं कामिनी-कामनक त्यागी हूँ, मैं परम आसिक हूँ, में अजातशतु हूँ। अभिमान सर्वया पतनश हेतु है। अपने प्रेमी भक्तके प्रेमके पात्र हैं, वैसे ही उसके काम, कोधादिके पात्र भी वही हैं । दूसरा तो कोई उसके मन है ही नहीं, तब इनका पात्र और कौन हो ! इसका अर्थ यह नहीं कि भगवानुके प्रेमी भक्तोंमें भी विषयी पुरुषों-जैसे ही काम, कोध, अभिमान रहते हैं। आसुरी सम्पदाके दुर्गुणखरूप काम, क्रोध, अभिमानादि-धन सञ्चय करनेकी चेष्टा करते हैं। आज मैने यह पाया, यह मनीरय भी पूरा होगा; यह धन केरा है। क्रिट यह धन भी प्राप्त होगा । मैंने असुक शतुको भार डाला, अद उन शतुओंको भी मारूँगा । में ईश्वर (के समान सर्वशक्तियान्) हूँ, मैं मोगी हूँ, मैं सिद हूँ, मैं बलवान् हूँ, में सुर्ती हूँ, में पनी हूँ, में यह कुलवाला हूँ, मेरे समान और फीन है, में यत फरूँगा, में (नाम, यदा या खार्यके लिये) दान फरूँगा, में मीज करूँगा:--इत प्रकार अज्ञानसे मोदित शोकर वे अनेकी विषयीके चिन्तनमें लगे हुए विभाग्त नित्तवाले, मीहजालमे दके हुए, वाममीगर्मे आवक्त होयर महान् हेबादायक अपवित्र नरकॉम पहते ई । ये अभिमानी स्वय अपनेको श्रेष्ठ समझते ई ( अपनेम पूच्य नुद्धि रराते ई ), अम ह रहते हैं, चन, मान और मदके नदीमें जूर हुए वे नेगड दम्भपूर्यक लोगं।को धर्मात्मापनका स्रोंग दिन्यानेके लिये (ईश्वरप्रीत्यर्थ श्रद्धा-विभाषपूर्वम नहीं ) अविधिपूर्वम नाममात्रका यश करने हैं । अन्कार, सर, धमण्ड, बाम और बोधवा आध्य लिये हुए ये अपने तथा गूररेके दारीरम (आत्मारूपने) न्यत मुझ (मगरान्) से देव परते हैं और साय भागपर चलनेवाल साधुआन दीवारीयण करते हैं । मैं उन मेरे हेवी, हर, तराचम और पापी मनुष्योंको ससारम बार-बार आसुरी योजियीस शी पटबात है। दे अर्जुन । वे मूर्ग इस प्रकार जन्म-जन्ममें बार-पार आमु() गीनिको प्राप्त दोकर मुसको (सगानको) स पावर (मुसको पाना तो दूर रहा, मेरी प्राप्तिक योग्य मनुष्यारीरको भी न पायर ) और भी शोबी केशिकोंको प्राप्त हो। ई ।

के त्यागकी वात तो पहले ही कही जा चुकी है। पिर प्रेमी भक्त महात्माओं में यह दपित काम कहाँ । उनमें विषयासिक, हिसा, द्देष और क्रोध कहाँ । उन अमानियोंमें मानको गन्व भी कहाँ । इनका तो उनमें बीज ही नहीं है। अपने सुखर्मी जब कोई बासना ही नहीं, तब ये दौप कहाँसे आर्वे हैं उन भक्तोंके जीवन-का उद्देश तो बस एक प्रियतमको सुखी करना ही है-'कृष्णसुखैक-तात्पर्य गोपीभाववर्य । उनके चित्तमे जगत्का संस्कार ही नहीं हे; वे तो लजा, घृणा, कुल, शील, मान, देह, गेह, भोग, मौक्ष, सबकी सुनि मुलाकर केनल अपने प्रियतम भगवान्पर ही न्योद्यावर हो चुके हैं। अतएव जैसे ये मक्त खर्य दिव्य भाववाले होते हैं, वैसे ही इनके काम, क्रोध, अभिमान भी दिज्य होते हैं । इसीछिये परम विरागी जीतनमुक्त मुनियोंने इस प्रकारके भगवत्-रंगरँगीछै प्रेमियों ही ऐसी छीटाएँ गाने और समनेमें अपनेको कृतार्थ माना हे । जिनका चित्त सत्र ओरसे इट गया है, एकमात्र भगवान् ही जिनकी बामनाकी वस्तु रह गये हैं, वे भक्त अपन उन भगनानके दर्शनकी कामनाके वेगसे पीडित होकर रो-रोकर प्रकारते हैं-

> हे देव है दियत हे अवनैक्ष्मचो हे रूप्ण हे चपळ हे करुणैकसिन्घो । हे नाय हे रमण हे नयनामिराम हा हा कदा जु भवितासि पर्द दशोमें॥ ( श्रीरूपकर्णाहत)

'हे देव ! हे प्रियतम ! हे विश्वके एकमात्र वच्छ ! हे हमारे मर्नोक्तो अपनी ओर वस्वस खींचनेत्राले ! हे चपल ! हे करुणाके एकमात्र सिन्छ ! हे नाप ! हे रमण ! हे नयनाभिराम ! हा ! हा ! सम क्षत्र हमारे दक्षिणोचर होओंगे !?

श्रीकृष्णातप्राणा श्रीक्तिमणीजी वहती हैं— भुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर न्यूप्यनां ते निर्विदय कर्णविषदैर्दरतोऽद्गतापम् । रूपं बद्यां बरिसमतामखिलार्येलामं

स्वय्यच्युतायिशति विसमपत्रपं मे ॥

का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलक्रप-

विद्याचयोद्दविणधामभिरात्मतुस्यम् । घीरा पति कुल्पती न वृणीत कन्या

काले भृतिह नरकोकमनोऽभिरामम्॥ यस्याङ्ग्रिपद्वजरजन्त्रस्यनं महान्तो

वान्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपह्त्यै । पर्यम्युकास न छमेव भवत्मतार्वं

> अद्यामस्न् वतकृशाञ्चतजन्मभिःस्यात् ॥ (श्रीमङा॰ १०। ५२। १०, १८, ११)

'हे अप्यत । हे त्रिमुबनमुन्दर । जो कार्नोके द्वारा हृदवर्गे प्रवेश करके सुननेवार्टीके अंगतापको हरण कर रेते हैं वे आपके दिन्य गुण, और जो नेव गरियोंको दृष्टिका मनसे परम टाम है वह आपका दिन्य रूप, इनकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्र सारी लोकलाजको छोडकर आपपर अत्यन्त आसक्त हो गया है। हे मुनुन्द ! कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रव्य ओर प्रभावमें आपके समान वस आप ही हैं । हे पहणीतम ! आप नरछोराने मनको मोहनेवाले हैं। हे पुरुपसिंह । विवाहकाल (आपसे मिलनका अपसर् ) उपस्थित होनेपर ऐसी ( कौन प्रेमी भक्तरूपी ) कुलपती, गुणवती और बुद्धिमती कन्या हे जो आपके साथ गॅठजोडा करने-की इच्छा न करेगी है हे कमछलोचन ! उमापति हाँकरके समान महान् देव अपने इदयका तम दूर करनेके छिये आपकी जिस चरणघलिमें स्नान करनेकी प्रार्थना करते रहते हैं, यदि वह चरण-धूछि मुझे प्रसादरूपमें नहीं मिली तो यह निधय समझिये कि में नतादिके द्वारा शरीरको सुखाकर इन व्याउँ प्राणींको स्याग दुँगी, ओर ऐसे करते करते कभी सौ जन्मोंमें तो आपका प्रसाद मुझको प्राप्त होगा ही।

भगनान् श्रीकृष्णको परानियाँ द्वीपदीसे कहती हैं—

न वर्ष साध्य साम्राज्यं स्वाराज्यं भीज्यमध्युत ।

वैराज्यं पारतेष्ठवं स्व क्षानन्त्यं वा हरे पदम् ॥

कामयामह पतस्य श्रीमरपादरका श्रियः।
कुचकुङ्कुममन्धादयं सूर्जा चोडुं यदास्तः॥

(क्षीमदायन १०। ८१। ११-१९)

'हे साच्वी ! हमें घटनीके साम्राज्य, इन्द्रके राज्य, भीज्यपद, सिद्वियाँ, ब्रह्माके पद, मोक्ष या वैदुष्ठरी मी इच्छा नहीं है । हम तो केवछ यही चाहती हैं कि मगरान् ब्रीकृष्णकी कमछात्रच- बुंजुनकी सुगन्धसे युक्त चरणधूटिको ही सदा अपने मस्तकोंपर लगाती रहें ।' मुक्ति तो ऐसे मक्तोंके चरणोंपर लोटा करती है—

> यदि मवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा विलुठति चरणात्रे मोक्षसाम्चान्यरुक्षीः॥

'जिसकी श्रीमुक्टके चरणोमें परमानन्दरूपा मक्ति होती है, मोक्षसामाज्यश्री उसके चरणोमें छोटती है।"

आदर्श प्रेममपी मक्तशिरोमणि गोपियाँ प्रियतम भगवान्के ऑखोंसे ओक्षठ हो जानेपर विलाप करती हुई कहती है.— विरक्षितामधं खुष्णिपुर्यं ते बरणमीयुर्यं संस्कृतेर्भयान् ।

करसरोक्दं कानत कामदं शिवस्य धेदि नः श्रीकरप्रहम् ॥ मजजनातिहम् धीर चोपितां निजजनस्वपर्वसमस्वितः । भज सखे भयस्किद्वरीः स्म नो जलकहाननं स्वास्त दर्शय ॥

प्रणतकामर्वं पञ्चकार्धितं घरणिमण्डनं ध्येयभापदि । चरणपद्भजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्यर्पयाधिहन् ॥ ( श्रोमद्भागतः १० । १ । १ । ५ . ९ , १ )

'है यदुकुलशिरोमणि । जो होग संसारके मयसे हुम्हारे चरणोंकी शरण हेते हैं, हुम्हारे करसरोज उन्हें अभव देकर उनकी अमिहापाओंको पूर्ण करते हैं। हे विवतम ! अपने उन्हों करकमडों-को, जिनसे आपने टक्मीका हाच पकड़ा है, हमारे सिरएर रखिये । हे जजनासियोंके दुःखोंको हरनेवाट बीर ! आपको मन्द महुर सुसकान मक्कीके गर्वको हरनेवाटी है। हे सखे ! हम आपको किकरी हैं, छूपा करके हमें खीकार कीजिये और अपना सुन्दर मुख्तमळ हमें दिखाइये । हे रमण ! हे आर्तिनाशन ! तुम्हारे चरणारविन्द प्रणत जनोकी कामना पूरी करनेनाळे है, छरमीजीके द्वारा सदा सेवित हैं, पृथ्वीके आशूपण हैं, निपत्तिकाळ-में ध्यान करनेसे कल्याण करनेवाळे हैं, हे प्रियतम ! उन प्रम हत्याणमय सुशीतल चरणोंको हमारेतास हृदयपर स्थापित कीजिये।'

इस प्रकार प्रेमी भक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित हुए सदा उन्हींके लिये रोया करते हैं और उन्हें पुकारा करते हैं, और ऑखमिचोनीकी-सी लीला करनेवाले लीलाविहारी मगवान् जब उनकी प्रेम पुकार सुनकर त्रिभुवनकमनीय, योगिजनदुर्छम, देवदेव-प्रत्याशित, ऋपिमहर्पिमहापुरुपचित्राकर्पक निखिल्सौन्दर्यमाधुर्य रसामृतसारभूत आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मयमन्मयरूपमें मन्द-मन्द मुसकाते हुए और मुरलीमें अपना दिव्य मोहन सुर भरते हुए सहसा प्रकट होकर अपनी प्रेमानन्दरसमाधुरी चारों और बिलेर देते हैं, जब अपने सीन्दर्यमाधुर्यसुधासुशीतल वदनविधुकी शुभ ज्योत्का चारों और छिटका देते हैं, तब वहाँ उन भाग्यपान दिन्य-चक्ष दिव्यभागपत्र मक्त महात्माओके चित्तोंकी क्या अवस्था होती है, इसका वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है। यह अनिर्वचनीय रहस्य हे ।

उस समय मक्तका अपना सब दुठ उनके चरणोंमें खयमेत्र न्योठातर हो जाता है ओर वह आनन्दोछासमें मत्त होकर सारे जगत्की परता छोड़कर पुकार ठठता है— घर सजीं, वन सजीं, भागर मगर तजीं, धंसीबट-सट सजीं, काहुपै न छतिहीं। देह सजीं, गेह सजीं, नेह कहो कैसे सजीं,

बाव राजकाज सब ऐसे साज प्रजिहीं॥ बावरों मयो है छोक बावरों कहत मोकीं,

वावरों कहेते में काहू ना यरजिहीं। कहेंया सुरोवा तबों, वाप और भेवा तबों,

देया सर्जी सेवा ! ये कन्छेया माहि सजिहीं ॥

जोना और मरना तुम्हारे ही लिये होगा, और तुम्हारे ही चरणोंमें होगा । मेरे हदयकी पढ़ी एकमात्र कामना है । जब सब कुछ न्योछावर हो गया तो फिर मरनेके बाद हारीरके ये पाँचों भूत अलग-अलग विवासकर भी तुम्हारी ही सेवा करेंगे ।

कहीं ये पश्चभूत जब मुझे छोडकर अलग हों तब प्रियतमकी सेवासे हट न जायें, इसीलिये विद्वलियत्ते भक्त विधातासे प्रार्थना करता है—

पश्चर्यं वनुरेतु भूतिमधहाः स्वांग्ने विश्वस्तु रुदुर्यं धातारं प्रणिपस्य हस्त शिरत्ता तत्रापि याचे यरम् । तहापीषु पयस्तदीयसुद्धरे ज्योतिस्तदीयाङ्गनः स्पोत्ति स्योग तदीयस्तरीन धरा तत्तास्त्रहुरेत्रऽनिस्तः ॥ इसीका अनुगद करते हुए एक कविने कहा है—

मरिषे दरौं न विधिद्दि सस, पंचसूत करि सास । पी-नापी, मारम, मुदुर, जीवन, खेँगन क्षकास ॥

पाँचों तत्त्व तो अल्ग-जल्म होंगे ही, हे प्रभो ! आप इतना कर द्रीजिये कि जल्का मांग उस कुटमें जाकर मिळ जाय जिसके जल्को मेरे प्रियतम नहाने और पीनेके काममें छैते हों, अग्नितत्त्व उस दर्पणमें जा मिले जिसमें प्रियतम अपना मुख देखते हों, पृथ्वी-तत्त्व उस मार्गमें मिल जाय जिस मार्गसे प्रियतम आते-जाते हों, यायुतत्त्व उस भाग्यमान् पड्डोमें जा मिले जिससे प्रियतम हवा लेते हों और आकाशतत्त्व उस ऑगनमें जाकर मिल जाय जिसमें प्रियतम बैठते हों !

और जीन ! वह तो प्रमुक्ते चरणींसे कभी अलग हो ही नहीं सकता । उसको तो वे अपने इदयमें ही छिपा स्कर्ती ! यह है भक्तींके 'काम' का एक छोटा-सा दृश्य ! अत्र उनका क्रोध देखिये । एक दिन श्रीकृष्णको किसी खिल्लानेवाणी चालसे श्रीराधाजी

खीझ गयी. सखी समझाने लगी तो वे कोधमें भरकर कहने लगी-

द् उनका नाम भी मेरे सामने भत छे; उनकी तो बात ही क्या है, मैं काछ रंगकी चीज मात्रका त्याग कर रूँगी। जीवनमर उनके विरहतापसे जलती रहूँगी, परन्तु उनसे मिलूँगी नहीं। मिलूँग विकासों भूळ, अब जीकी जीवन जियाँ। सहीं विद्वसी च्छा यह ताकी ज्वाल जारी। में अब अपने मन यह तानी। उनके पंप चिका महिं पार्था। कार्यहुँ नैन न जंजन छाउँ। स्टामन स्टूटिन काम चहाऊँ। सुनीन स्वनति जलि पिक वार्गा। जीक जल्म परसीं निह पार्था।

जरा प्यान देकर देखिये, इस खीक्षमें कितनो रीम मरी है ! एक दिन डीजामयने मक सखाजोंके प्रणयकोपका आनन्द खटनेके डिये गेडमें गडबड़ मचाकर सखाजोंको विमा दिया । सखाजोंने मिडकर निधय किया कि इस बटखटको खेडसे अटग कर दो। स्यामग्रन्दरका वियोग तो क्षणमस्के डिये मी सहनेको उनमेंसे एक भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अलग करते ही प्राण अलग हो जाते हैं; परन्तु उपरसे बात गाँठकर उन्होंने कहा- 'कृष्ण ! तुम खुद ही गडवड मचाते हो, और फिर तनकर रूठ जाते हो; हटो यहाँसे, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेठने देंगे।' बस, जहाँ फठकार मिली कि प्राणधन स्थानसुन्दर डीले एक गये। टमे पैरों पकने और शप्य खा-खाकर क्षमा माँग्ले। सरदासजीने गाया है—

खेलनमं को काको गुसैयाँ ।

हरि हारे जाते आंदासा, वरवस हो कत करत रखैयाँ ॥
जाति पाँति हमते वट नाहाँ, मा हस वसत तुम्हारी छैयाँ ।
अति अधिकार जनावत ताले, जाते अधिक तुम्हारी मैयाँ ॥
कर करे ता सँग को खेळी, हा हा बात परत सब पैयाँ ।
'सुरदास' प्रश्न खेवनो हो चाहै, दाँव दियो करि नंद दुदियाँ ॥

यह है उनका कोध ।

अव रही मानकी बात, सो दूपणरहित मान तो इस प्रेमा भक्तिका एक भूपण ही है। एक समय श्रीराधारानी रूठ गयीं, मान कर बैठी और सिक्खोंसे बीठी—

सिख नेंदलाछ न आवन पार्वे ।

भांतर चरन घरन जिन एंजो, चाहे जिते रूखवाँ ॥ ऐसनको विस्तास कहा रा कपट वैन यतियाँ । 'नारायन' हरू भेरे मदन विस्त सनत चहे सहँ जारी ॥ भगवान् मनाते-भनाते सन्त गये और दोपमें वोठे- हती अस नाहिंच तवहुँ सथी।

सुजु राधिका ! जितो अस सोकों वे यह साजु द्यो ॥
धरनीपर विधि वेद उधारो, सखु हतो सजु हयो।
दिन येप किए हसह दुख सेटे, बिंछ को राज छयो ॥
सीरयो धतुप हरोबर कीनो, राधन अजित जयो।
काम वह चरफ जरिर कीस सिंध स्वानक अँचयो ॥
सिंध वंदु धरारों असुर सुर सोहे, को जग जी व द्यो।
गुरुद्धत सुनक क्यायबे कारन सारार सोध कथी॥
जानी गाहि कहा था रससे सहजहि होत नयो।
'स्रस्थाम' वह तोहि मनावह सोहि सब विसरि गयो।

घन्य तेरा मान । वड-वड काम किये, कहीं हार नहीं मानी, कहीं पकायट नहीं प्रतीत हुई । आज तुझे मनामेमें मेरा सारा वळ विळा गया । यह मलाकी और भगनानकी प्रगय-छीळा है——इस लीळामे राग, काम, कोघ, मान सभी है, परन्तु सभी दूसरे रूपमें हैं । सभी पवित्र प्रेमके नामान्तरमात्र हैं, यहाँका यह सर्वधर्मायाग ही परम धर्म है । यहाँकी अविधि ही सर्वोपिर प्रेम-की विधि है ।

यह तो हुई सिख भकोंकी बात । मकिजे साधनमें भी यदि काम, कोघ, टोम कभी सताबें तो उनको मगजान्के प्रति ही ल्या देना चाहिये । जो वार्ते हमारे मार्गेमं वाषक होती हैं, वे हो मगजान्के प्रति प्रदुक्त होनेपर साधक वन जाती हैं । यह निधय रखना चाहिये । श्रीमद्वागवतमें परमहंसश्रेष्ठ श्रीञ्जकदेवजीके वचन हैं—
कामं क्रोघं भयं खेहमैक्यं सौहदमेन च।
निस्यं हरी विद्घती यान्ति तन्मयता हि ते॥
(१०।२९।१५)

'काम, कोच, मय, स्नेह, तादाल्य एवं मित्रता, समी कुछ जो श्रीहरिके प्रति ही करते हैं वे अवस्य ही भगवान्के साप तन्त्रय हो जाते हैं ।'

तीन काम उसी बस्तुके ख्रिये उत्पन्न होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, अख्य एक्स्प्रेमय हो, महान् माहुर्यसे पूर्ण हो, सबाँक हुन्दर हो, आनन्दमय हो; मगधान्में यह सब कुळ है। यह सोबक्तर हो, आनन्दमय हो; मगधान्में यह सब कुळ है। यह सोबक्तर सदा-सर्वदा एकमान श्रीकृष्णमिलनकी कामनासे पीकित रहे और यह कामवासना उच्चरांचर बदती ही जाय । प्रेमनरा कोध रस प्रकार करे कि 'तुम बड़े निहुर हो, इतना पुकारनेपर मो ने अकार, याद रक्का, जभी तो मैं पुकारता हूँ, —पीछे दुन्हें पीछे-पीछे अध्यक्तरा पड़ेगा।' आठों पहर बिन्तरने छंगे रहक्तर प्रेमरा मान इस प्रकार करें कि, 'मेरे पास तो अट्ट बिन्तन-धन है, मैं गुमहारी कोई गर्च नहीं रखता; ग्रुक्हें सी बार गरंच हो तो आना।' रायादि।

मगतान्के प्रति काम, कोघ और अभिमान कैसे किया जा सफता है इसका एक और सुन्दर उदाहरण मात्परायण शिद्य है। छोटे बच्चेको आप बहुमूच्य रत्त दीजिये, उसे बहिया-बहिया चीनें गानेको दीजिये, उसका रा्व सम्मान कीजिये, उसका यश गारये, उसे स्वर्ग-मोक्ष मिन्नेकी बात कहिये, वह माता और मातृस्तर्गोन्ते छोडकर और कुछ भी नहीं चाहता । चाहे क्या, वह और किसी परत्नकों जानता ही नहीं, उसके लिये जाननेकी और चाहनेकी एकमात्र पस्तु मों है। माँके बदलेमें वह विसी वस्तुसे भी सन्तुष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार भंकको कामना केवल भगवान्के लिये ही होनी चाहिये। एकमात्र भगवान् ही उसके काम्य होने चाहिये।

बचा कुछ बडा हुआ; इधर-उधर कुछ चटने लगा; चटते-चलते ठोकर खाकर गिर पडा, रोने छगा । बच्चेका रोना सुनकर माँ दौडी आयी । बचा खीझ गया: पडा खर्यं, परन्तु कोध उसका मातापर हुआ । वह अपनी तोतछी बोळीमें बार-वार कहता है, त मुझे अकेला छोड क्यों गयी है फिर अभिमान करके रूठ जाता है। कहता है, 'जा मैं तुझसे नहीं बोल्टेंगा। तेरी गोदी नहीं आऊँगा।' माँ मनाती है, गोद देना चाहती है, स्तन पिलाना चाहती है, वह रोता हुआ आगे-आगे भागता है। वह ऐसा क्यों करता है, इसील्ये कि वह खाभाविक ही मातापर अपना अधिकार समझता है । माताको ही अपनी सब कुछ समझता है । वह भरवा रहे तो माँका दोप, वह गिर जाय तो माँका अपराध, वह सो न सके तो माताका अपराध; और अपराधका दण्ड खीयना ओर रूठना—कोध और अभिमान ! इसी प्रकार निर्भर भक्त भी अपने मगवान्के प्रति काम, क्रोघ ओर अभिमानादि कर सकता है।

## प्रेमी भक्तोंकी महिमा

त्रिरूपभद्गपूर्वकं नित्यदासनित्यकान्ताभज-नात्मकं वा प्रेमैव कार्यम्, प्रेमैव कार्यम् ॥६६॥

नात्मक वा अमन कायम्, अमन कायम् ॥६६॥ ६६-तीन (स्वामी, सेवक और सेवा ) रूपोंको भंगकर

नित्य दासभक्तिसे या नित्य कान्तामिक्ति प्रेम ही करना चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये । स्वामी, सेत्रक और सेता; अथता पति, पत्नी आर पतिसेता—

स्वामी, सेनक और सेना; अथना पति, पती आर पतिसेना— इन तीन-तीन रुपोंको मिटाकर नित्य दास्पमिकेके द्वारा अथना स्वान्तामिकेके द्वारा भगनान्से प्रेम ही करना चाटिये । दान्यभाय और कान्तामान इन दोनोंमें ही आये चलकर मगरान्के साथ

तन्मपता हो जानी है। निष्कानभावसे शरीर, मन, राणी, सन युट स्वामीके अर्पणकर, एक अपने स्वामीजी छोडक जगदमें दूसरे किमीजो भी न जानना-यह दास्प्रभित्वका आदर्श है।

और पित ही मेरा तन, मन, धन, गति, मित, आग्रय, जीयन,

प्राण, धर्म, मोक्ष और भगनान् है; एक पितिके सिवा अन्य कोई पुरुष हो जगत्में नहीं है; पितिका घन मेरा घन, पितिका तन मेरा तन, पितिका मन मेरा मन, पितिका सेन मेरी सेवा, पितिका ऐसर्प मेरा ऐस्पर्य मेरा ऐस्पर्य प्रतिका मन मेरा मान, पितिका अपमान मेरा अपमान, पितिका अपमान मेरा अपमान, पितिका अपमान मेरा अपमान, पितिका अपमान मेरा अपमान, पितिक प्राण मेरे प्राण—इस प्रवार एकमात्र पित्ररायणा पितगतप्राणा होकर निष्काम अनन्यभावसे निरन्तर सेनामें छगे रहना, यह कान्तामिकिका आदर्श है । बास्तवमें दोनों एक ही हैं । दोनोंमें ही स्पता है । दोनोंमें ही अभिनता है । दास्यभक्ति भी सेयक अपना सत्र हुउ सुरातर स्वामिक नाम-पोत्रतार वन जाता है और कान्तामिकिकों तो अपने नाम-पोत्रको पितिके नाम गोत्रमें मिळानेपर ही कान्तामानकी प्राप्ति होती है । दास्यभावके सम्बन्धमें

श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं—

भेरे शांतिसाँति च चहीं काहुका वातिसाँति,

भेरे कोऊ कामकी न हीं काहुके कामको।

होक परलेक रचुनायहाके हाय सब,

भारी है भरोसी सुक्रसांके एक नामको॥

क्रांति ही अयाने उपकान नहीं गुझें होग,

साहद्दानी गोत गीत होत है गुलामको। सामु के शसापु, के मरो के पोच, सोच कहा, का काहके द्वार परीं वो हीं सो हीं रामको॥

स्त्रामी और सैनकरा कुल गोत्र एक हो गया । इस दाख-भावनी महिमा गाती हुई भगवती श्रीराधिवाजी भक्तनर उद्धवर्नासे कहती हैं— इप्पमिकः इष्णदास्यं वरेषु च वरं वरम् । श्रेष्ठा पञ्चविधामुकेईरिमिकिगेरीयसी ॥ ब्रह्मत्वाद्पि देवत्वादिन्द्रत्वादमराद्पि । अमृतात् सिद्धिलामास हरिदास्यं सुदुर्लमम्॥ ( महावैवर्तः ३० ९० । ८०९ )

'सन यरोंने श्रेष्ठतम वर श्रीकृष्णमक्ति या श्रीकृष्णदास्य ही है। पाँच प्रकारको श्रेष्ठ सुक्तियोंसे हरिमक्ति ही श्रेष्ठ एयं गुरुतर है। मझरत, देवाव, अमराव, अमुरामादि, सिढिकान—स्म समीसे श्रीहरिका दासस्य प्राप्त होना सुदुर्कम है।

आहारका दासरा प्राप्त हाना सुदुलन ह कान्ताभक्तिमें तो एकात्मता है ही—

मीति को मेरे पावको, वैडी पिंडर माहि। रोम रोम पिड पिड करें, 'दातृ' बुस्स नाहि॥ मीतमको पतियाँ छिलुँ, जो कर्तुं होय पिदेस। सनमें, मनमें, निनमं, ताको कहा सैंदेस॥

कान्ता और कान्त तो युङ-भिङ्कर एक हो जाते हैं— अतएव वहाँ त्रिरूपका भड़ आप ही हो जाता है। सूत्रकार फहते हैं, इस एकालवाके आदर्शको सामने रजकर, इस भावको मनमें स्थान देकर दास्यभाउ या कान्तामायसे भगवान्के प्रति केत्रङ प्रेम ही करो।

भक्ता एकान्तिनो मुख्याः ॥६७॥ ६७-एकान्त (अनन्य) मक ही श्रेष्ट हैं । इससे पूर्व स्ट्राके अञ्चसर मिक करनेवाद्य मगवान्का अनन्य मक ही समर्थे श्रेष्ठ है । क्योंकि दसका तन, मन, धन सव दु उ परमात्माका हो जाता है। वह परमात्माका यन्त्रवत् होकर संसारमें रहता है। उसका आत्मा परमात्मासे मिछ जाता है, उसका मन परमात्माके मनमें रम जाता है, उसके नेत्र सब जगह सर्वदा परमात्माको हो देखते हैं—

> प्रीसम छात्र नैनन बसी, पर छात्र कहाँ समाय। भरो सराय 'रहाँम' छात्र, आप प्रबंध किरि जाय॥ 'किंदिर' कावर-विद्यहु, जब तो दहँ न जाय। नैनिन पोतम रात्रे रहा, दुवा कहाँ समाय॥ आठ पहर चौंसठ घरो, मेरे और न कोय। निना मार्स हु बसी, नींदर्बि और न होय॥

कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं छपमानाः

पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च ॥६८॥

६८-ऐसे अनन्य भक्त कण्डावरोध, रोमाश्र और अश्रयुक्त नेत्रवाछे होकर परस्पर सम्भापण करते हुए अपने क्वर्लोको और पृथ्वीको पवित्र करते हैं।

अनन्य मक्तगण जब इकट्टे होकर अपने प्राणस्वरूप प्रियतम-की चर्चा करते हैं तो उनका प्रेमसागर उमइ पहता है। तब मैं चेद्या करनेपर भी नहीं बोळ सकते; उनके कळ रून जाते हैं, शारीर पुल्कित हो जाता है, रोम-रोमसे प्रेमकी किरणाशार्ष नियळकर उस स्थानमें निर्मेळ प्रेमञ्चीति फैळा देती हैं। यहाँका बातावरण अत्यन्त निश्चक्त और प्रेममय हो जाता है। उस समय वे मक्तगण प्रेमबिहळ होकर ऑस्टोंसे प्रेमक ऑस्टोंकी धारा करें। तत्र उनके अंगके संगसे तुम्हारे सारे पाप घुट जारेंगे; क्योंकि उनके इदयमें समस्त्र पायोंका नाश करनेवाले श्रीहरि निवास करते हैं।

प्रचेतागण भगवान्की स्तुति करते हुए कहते हैं— तेषां विचरतां पङ्ग्यां तीर्यांनां पावनेच्छवा । भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः॥

(श्रामद्राग्यत व । ३० । १७) 'आपके जो भक्तगण तीर्षोको पवित्र करनेके लिये ही भूमिपर विचरण करते हैं उनका समागम संसारमयसे भीत पुरुपको फैसे क्रिय नहीं होगा ।'

धर्मराज युधिष्ठिर भक्तराज विदुरजीसे कहते हैं— भवद्रिधा भागधतास्तीर्धाभूताः खयं प्रभो ।

सवाद्वया भागवतास्तायाभूताः स्वयं प्रभा। तीर्योक्तवंश्नि तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाश्रुता॥ (श्रीमदावदः १।१०।१०)

हि प्रमो । आप-सरीखे भगनद्भक्त स्वयं तीर्थरूप हैं, ( पापियों-द्वारा कल्लिक इए ) तीर्थोंको आपछोग अपने हदयमें विराजित भगवान् श्रीगदाधरके प्रमावते पुनः तीर्थरत प्रदान करा देते हैं।' इती प्रकार जिन शास्त्रोंक कर्मोंको भक्तगण करने छगते हैं,

ही सत्कर्भ हो जाते हैं और वे जिस शासको आदर देते हैं, ) सत्शास माना जाता है । वर्र यह कहना भी अत्युक्ति नहीं भक्त जिस जगह रहते हैं, जिस सरोजर या नदीमें आन भरते बही तीर्च वन जाता है, यक जो कुछ कर्म करते हैं, वही

दर्श सत्कर्म कहटाता है और मक्त जो कुछ उपदेश करते हैं, १ सत्झाल माना जाता है। उनका निवासस्थान ही तीर्प, उनके कर्म ही सत्कर्म और उनकी वाणी ही सत्शाख है । तीर्म, सत्कर्म और शाखका रहस्य समझनेपर यह बात भटीमाँति समझमें आ जाती है ।

तन्मयाः ॥ ७० ॥

७०-(क्योंकि) वे तन्मय हैं।

जैसे नदी समुद्रमें मिल्कर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार भक्त भी अपना तन-मन-बुद्धि-अहंकार सब कुछ प्रियतम भगवान्के समर्पण कर भगवान्के साप तन्मव हो जाता है । ऐसा भक्त साक्षात् भगवान्के हो तो है, वह वहाँ रहता है वहाँका तमाम स्इम और स्वूल वातावरण जुद्ध हो जाता है । इसीलिय उसके समागममात्रसे तीर्थ, कर्म और शाख पवित्र हो जाते हैं । ऐसे ही भक्तींक द्वारा भगवान्, भगवनाम, भगवद्गिककी महिमा बढती है और इनके समागममें आनेवाले पापी-से-पापी मर-नारी भी वोर संसार-सागरसे अनावास ही तर जाते हैं ।

मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति ॥ ७१ ॥

७१-( ऐसे मक्तोंका आविर्माव देखकर ) पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती हैं।

मक्तोंका आविर्माव समीके िन्ये शुम होता है, क्योंकि उनके सभी कर्म खाभाविक ही छोऊकल्याणकारी होते हैं। उनके प्रभावसे लोगोंमें घर्मके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, पितृकार्य और देव-कार्योमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इससे घर्मप्यसे डिगे हुए छोग वहाते हुए एरमानन्दर्भे मम्र हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्लम और एरम पथित्र होती है, जिन भाग्यवानोंको यह अवस्या प्राप्त हो जाती है उन सबके इन्छ तो पथित्र होते ही हैं—

> सो कुछ धन्य उमा शुनु, जगतपूर्व शुपुनीत । ' श्रीरशुवीरवरायन, जहँ नर उपम विनीत ॥

-वरं उनके अस्तित्वसे पृथ्वी भी पृषित्र हो जाती है। उस समय उन पृषित्र प्रेमश्ररूप मकके तनसे स्पर्श की हुई जरा-सी हवा निसके शरीरको स्पर्श कर खेती है, वह भी पृषित्र हो जाता है। शाखमें कहा है-

> कुछं पवित्रं जनमी फतार्था यसुन्त्ररा पुण्यवती च तेन । अपारसंपिरसुक्सागरेऽस्मिन्

छीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥

'जिसका चित्त अपार संधित एवं सुखके सागर परव्रहारें : हो गया है उसके जन्मसे कुछ पवित्र, जननी कृतार्प और ो पुण्यवती हो जाती है।'

श्रीमद्भागवतमें भगवान् कहते हैं— चाग्मद्भदा द्वयते यस्य चित्तं

रुदत्यभीक्षणं इसति कविश्व।

विरुख उद्घायति नृत्यते च मङ्गक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ (११८१४,२४) 'प्रेमके प्रकट हो जानेसे जिसकी वाणी गद्गद और चित्त द्रयीभूत हो जाता है, जो प्रेमावेशमें बार-बार रोता है, कभी हँसता है, कभी छाज छोड़कर ऊँचे खरसे गाने और नाचने टगता है। ऐसा मेरा परम भक्त त्रिछोकीको पवित्र कर देता है।'

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि सञ्जासीकुर्वन्ति शास्त्राणि ॥६६॥

६९-ऐसे भक्त तीर्थोंको सुतीर्थ, कर्मोंको सुकर्म और शास्त्रोंको सत्शास कर देते हैं।

तीर्ष पापी नर-नारियोंको निष्पाप और पवित्र करते हैं, परन्तु पापात्माओंके सतत समागमसे उनमें मिलनता आ जाती है । तीर्थोंकी यह मिलनता मक्तोंके समागमसे नष्ट होती है । दिलीप- इमार महाराज मगीरपके घोर तपसे प्रसन्त होकर वर देनेके लिये आविर्मृत हुई मगवती श्रीगङ्गाजीन उनसे कहा—'भगीरपः! में पृथ्वीपर कैसे आऊँ ! संसारके सारे पापी तो आ-आकर शुक्षमें अपने पायोंको घो डालेंग । परन्तु उन पारियोंके अपार पाप-पङ्ग- मो में कहाँ घोने नाउँगी, इसपर आपने क्या विचार किया है !' इसके उक्तरमें मगीरपने कहा—

साधयो न्यासिनः शान्ता व्रह्मिष्ठा छोकपावनाः ।

हरन्त्यर्थ तेऽङ्गसङ्गात् तेप्वास्ते श्रायमिद्धरिः॥ (श्रीमद्भागवत ९।९।६)

'हे माता ! समस्त विश्वको पवित्र करनेवाले विषयोंके त्यामी, शान्तस्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ साधु-महात्मा आकर ग्रम्हारे प्रवाहमें स्नान करेंगे तन उनके अंगके संगसे तुम्हारे सारे पाप घुट जायेंगे; क्योंकि उनके हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाटे श्रीहरि निवास करते हैं।'

प्रचेतागण भगवान्की स्तुति करते हुए कहते हैं— तेपां विचरतां पद्भवां तीर्यांनां पावनेच्छया । भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः॥

(श्रामज्ञागवत १। १०। १७)
'आपके जो भक्तगण तीर्योको पवित्र करनेके छिये ही त्रूमिपर भित्ररण करते हैं उनका समागम संसारभयसे भीत पुरुपको कैसे जिप नहीं होगा।'

धर्मराज युधिष्ठिर भक्तराज बिदुरजीसे कहते हैं.— भयदिष्या भागवतास्तीर्थीभृताः खर्य प्रभी ! तीर्थीकुर्यन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाश्रुता ॥

(बीसज्ञायवत १। १०। १०) 'हे प्रमो ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप हैं, (पापियाँ-प्रारा कलुपित हुए) तीर्थोको आपठोग अपने हृदयमें निराणित भगवान् श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्थर्व प्रदान करा देते हैं।'

इसी प्रकार जिन शास्त्रोक कमेंको भक्तगण करने छगते हैं, हे ही सत्कर्म हो जाते हैं और वे जिस शास्त्रको आदर देते हैं, ही सत्त्रकास माना जाता है। वर्र यह कड़ना भी असुक्ति नहीं है मक्त जिस जगह रहते हैं, जिस सरोचर या नदीमें स्नान करते यही तीर्थ बन जाता है; मक्त जो सुरू कमें करते हैं, वही

दर्श सत्कर्म कहलाता है और मक्त बो कुछ उपदेश करते हैं, हे सत्जाख माना जाता है। उनका निवासस्थान हो तीर्थ, उनके कर्म ही संकर्क और उनकी वाणी ही सत्शाख है । तीर्ष, सत्कर्म और शास्त्रका रहत्य समझनेपर यह बात भंगोमॉित समझमें आ जाती है ।

तन्मयाः ॥ ७० ॥

७०-(क्योंकि) वे तन्मय हैं।

जैसे नदी समुद्रमें मिल्कर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार भक्त भी अपना तन-मन-चुिंद-अहँकार सब कुछ प्रियतम भगवान्के समर्पण कर भगवान्के साथ तन्मय हो जाता है। ऐसा मक्त साआव् भगवास्कर ही होता है, वह जहीं रहता है वहाँका तमाम स्इम और स्थूल यातावरण गुद्ध हो जाता है। इसील्यि उसके समागमनाश्व तीर्थ, कर्म जोर शाल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही गक्तींके हारा भगवान्, भगवनाम, भगवद्यक्तिकी महिमा बहती है और इनके समागममं आनेवाल पापी-से-पापी नर-नारी भी और संतार-सागरसे अनायास ही तर जाते हैं।

मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं

भूर्भवति ॥७१॥

७१-(ऐसे भर्तोंका आविर्भाव देखकर) पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने रुगते हैं और यह पृथ्वी सनाया हो जाती है। मर्ताका आविर्भाव समीके छिये झम होता है, क्योंकि

जनके सभी वर्म खामाबिक हो छोजकत्याणकारी होते हैं। उनके प्रमावसे होर्गोमें घमेंके प्रति ऋबा बदतो है, पितृकार्य और देव-कार्योमें दिखास उलक हो जाता है। इससे घर्मपयसे डिगे हुए होग पुनः धर्ममार्गपर आरुद होकर यह, दान, श्राद, तर्पण आदि फर्म करने लगते हैं जिससे देवता और पितरोंको यहा सुख मिलता है। मिकिके प्रतापसे मकके आगे-पीलेके कई कुछ तर जाते हैं, इसलिये अपने कुलमें मकको उत्पन्न हुआ देखकर पितर्गण अपनी मुक्तिकी इद आशासे हपोंकुछ हो जाते हैं। पश्चराणमें कहा है—

> भास्कोदयन्ति चितरो सृत्यन्ति च चितामहाः । मद्दौरो चैष्णयो जातः स नस्त्राता भविष्यति ॥ 'पित-पितामहगण अपने वैशमें भगवद्रकका जन्म बुआ

'।पत्-।पतामहगण अपन वराम भगवद्रकका जन्म हुआ जानकर-यह हमारा उदार कर देगा, इस आशासे प्रसन्न होकर भाषने और ताळ ठोकने छनते हैं।'

मचले हुए दर्शनाकाक्षी भक्त िस्ती भी बातसे सन्तुष्ट नहीं
होते, अत स्नेहमधी जननीकी मंति उन्हें अपनी गोदमे खिलाकर
हुखी करनेके लिये मिल्रियानन्द्रधन मगामत् दिल्य एएपेंस सालात
प्रक्र होते हैं। उनके प्रकट होते ही देनताओंका अहित करनेका
लाइरोंका निनाश आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार भक्तके
आधिर्मीकर्ते ही भगवान्त्रेत प्राक्तममें कारण समझक्त देवतागम
भी नाचने लगते हैं। जबतक भगवान् या भगवान्त्रे प्यारे पर्मात्मा
मक्तीका आधिर्मीव नहीं होता तनदकर पृथ्वीदेशी अनापा रहती हैं।
और जब मक्त प्रकट होते हैं तब बदलके पीछे स्मेहदाश दीडनेवाडी
गोदी तरह भगवान् भी प्रकट हो जाती हैं, अतएब मक्तके
आधिर्मीवर्स ही प्रत्नी सानाया हो जाती है।

नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनिकयादि-

भेदः ५७२५

७२-उनमें (अक्तोंमें) जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादिका भेद नहीं है। सुत्रकार यहाँ यह समक्षाते हैं कि मक्तिमें जाति, विद्या,

रूप, कुल, धन और क्रियादिकी प्रधानता नहीं है। ब्राह्मण हो या शह, पढा-लिखा हो या वेपढा-लिखा, सुन्दर हो या कुरूप, ऊँचे कुलका हो या नीच कुलका, धनवान् हो या दिर्द्र और बहुत कियाशील हो या अकिय । जो अपना सर्वख प्रभुपर न्योद्यायरकर सतत उनका प्रेमपूर्वक समरण करनेमे अपने चित्तको तल्लीन कर देता है, उसीको भक्तिरूपी परम दुर्छम धन मिल जाता है। निपादका जन्म नीच जातिमे हुआ या, सजन कसाई थे, शबरी गैँबार ली थी, ध्रुव अपद बालक थे, विभीषण और हनुमानादि कुरूप और अकुछीन राक्षस तथा वानर थे, विदुर और सुदामा निर्धन थे, गोपीजन कियाहीन थी, परन्तु इन सबने मक्ति और प्रपत्तिके प्रतापसे भगवानका प्रेम प्राप्त किया और भगवानके परमित्रय हो गये । सर्व सत्कर्मोंकी फल्र्ड्प भक्ति जिसके हृदयमें है, वहीं भक्त है, वहीं सर्वगुणसम्पन है, फिर चाहे वह कोई हो। यही बात श्रीरामचरितमानसमे कही गयी है-

वात श्रीरामचरितमानसम कही गयी है—
सोह सत्यय गुर्ना सोइ दाता । सोह महिमंदित पंहित य्याता ॥
प्रस्तपरायन सोइ कुळ्याता । साम् महिमंदित पंहित य्याता ॥
मतिनिचुन सोह परम स्वयाना । सुचित्रितान्य श्रीक तेहि जाना ॥
सीह कोवित्र सोई रमधीरा । जो छ्ळु छाहि मजह रमुपीरा ॥
कह रमुपीत सुजु भाभिन वाता । मानर्जे एक मगतिकर नाना ॥
जाति पाँति कुळ घरम बदाई । घन च्ळ परिजय गुन चतुराई ॥
भगतिहाँन नर सोहह कैसे । विज्ञ जळकारिद देखिया, जैसे ॥

इसका यह तात्पर्य नहीं कि भक्त अपनेको सबसे ऊँचा और सर्वगुणसम्पन्न समझकर सबसे अपनी पूजा कराता है या समाज. जाति, वर्ण और आश्रममें बड़ोंके साथ खानपान, विवाह, व्यवहार, रहन-सहन, आचार-विचार और कुउपरम्परा आदिमें अपने टिये समान अधिकारका दावा करता है। मक्त तो अभिमान-का सर्वया त्यागी है, फिर वह नया झुठा अभिमान ठाइकर ऐसा क्यों करने छगा र जो ऐसा करते हैं वे भक्त नहीं हैं। वर्णाश्रम तथा भक्तिमें भेद है । जो भक्तिके नामपर वर्णाश्रमकी मर्यादा नाश करना चाहते हैं, वे तो मक्तिपर टाञ्चन लगाते हैं। अतएव मक्तिमार्गपर चलनेबाले साधकोंको शाखल्यागकी कमी भावना ही नहीं करनी चाहिये। यह सत्य है कि प्रारम्थमें न होनेसे विचा और धन नहीं मिछ सकता, और न इस जन्ममें रूप, जाति तथा कुछ हा बदल सकते हैं । परना इन सर वस्तओंकें होने-न-होनेसे अपना कम-ज्यादा होनेसे भक्तमें ऊँचा-नीचा भाव नहीं करना चाहिये--- मक्तिके नाते जातिभेद आदिके कारण भक्तको नीचा कदापि नहीं समझना चाहिये । वैप्णवशाखों में इसीछिये भक्तोंमें जातिभेददुदिको एक अपराध बतलाया है।\*

### यतस्तदीयाः ॥ ७३ ॥

१२ सांसारिक प्रेम या स्त्रीसुराके साथ मगनान्की लीलाकी तुलना करना, १३ गोपियोंको (भगवानके छिये) परनारी समझना, १४ रासलीलाको कामचेष्टा समझनाः १५ मगवान्के महोत्स्यके समय स्पर्शास्पर्शेषुद्धि रखना, १६ ईश्वर और शास्त्रीको न मानकर नास्तिक हो जाना, १७ सन्देहपूर्वक धर्मका आचरण करना, १८ धर्मके पालनमें आलस्य करना, १९ मलोंको बाहरी बातीपर कसना, २० साध-मद्दारमाओं के गुण-दोषोंकी आलोचना करना, २१ अपनेको उत्तम समझना, २२ किसी भी देवता या किसी भी शाखकी निन्दा करना, २३ भगवान्की मृतिके सामने पीठ देकर बैठना, २४ भगवान्की मृतिके सामने जते पहनकर जाना, २५ भगवानकी मृतिके सामने माला धारण करना, २६ मगवानको मृतिके सामने छड़ी लेकर जाना, २७ भगवानकी मुर्तिके सामने नीले कपड़े पहनकर जाना, २८ दॉतन-कला किये बिना जाना, २९ मलत्याग या मैधनादिके बाद कपडे बदले विना मन्दिरमं प्रवेश करना, ३० भगवान्की मूर्तिके सामने हाथ पैर फैलाना, ३१ भगवान्की मूर्तिके सामने पान खाना, ३२ भगवान्की मूर्तिके सामने जीरते हँसना, ३३ कुचेश करना, ३४ स्त्रियोंके चारी ओर धमना, ३५ क्रोध करना, ३६ भगवान्की मूर्तिके सामने विसी दूसरेका अभियादन करना, ३७ दुर्गन्धवाली कोई चीज खाकर दुर्गन्ध दूर हुए पहले मन्दिरमें जाना, ३८ मादक द्रव्य सेवन करना, ३९ फिसीकी अपमानित करना या मारना, ४० काम कोघादिकी खेष्टा करना, ४१ अतिथि या साधुनी आवभगत न करना, ४२ अपनेकी मनः, धर्मात्मा, पण्डित या पुण्ययान् समझना, ४३ नास्तिषः, व्यमिचारी, हिंसकः, लोमी और शुद्ध बोलनेवार्ल मनुष्योंका सङ्घ करना, ४४ विपत्तिमें ईश्वरपर दोष लगाना, ४५ पापके लिये धर्म करना,४६ किसीको किञ्चित

७३-(क्योंकि भक्त सब ) उनके (भगवान्के )ही हैं।

भक्त अपनी भक्तिके प्रभावसे भगवद्रूप ही हो जाते हैं, इसीटिये उनमें परस्पर भेदबुद्धि नहीं होती और उनमें कोई अपनेको किसी भी हेन्रसे ऊँचा नहीं समझता।



भी कट देकर अपनेको धार्मिक समसना, ४० स्त्री, पुत्र, परिवार, आश्रित, दीन और सापुका पालन-पोपण न करना, ४८ किसी वस्तुको अपनी भोग्य समझकर भगवान्के नियेदन करना या विना निवेदन किये भीगना। ४९ अपने इष्टदेवके नामकी शपय करना, ५० धर्मऔर भगवानुके नामको येचकर घन कमाना, ५१ अपने इष्टदेवको छोडकर दूसरेसे आशा करना, ५२ शास्त्रीकी मर्यादाको तोड्ना, ५३ ब्रह्मसन न होनेपर भी ब्रह्मशानीके समान आचरण करना, ५४ सम्प्रदायभेदने वैष्णवीमें किसीको ऊँचा-नीचा समझना, ५५ देवताके समान आचरण करना, ५६ अबतारींकी कीलाओं में तारतम्य देकर उनकी निन्दा भरता, ५७ दिलगीमें भी क्रितीको 'आप टी भगवान् है' ऐसा कहना, ५८ भगवान् किसीके मुखापेक्षी हें, भूलकर भी ऐसा समझना, ५९ लोभयश किसीको भगवतप्रसाद या चरणोदक देना, ६० भगवान्के चिन, प्रतिमा या नामका अपमान करना, ६१ किसी भी जीवकी किसी मकारसे कप्त पहुँचाना, भय दिखलाना या निरीका अहित करना, ६२ तर्कवितर्कमें हार जाने या चिद्धान्त स्थापित न कर सकनेपर आस्तिकताको त्याग देना, ६३ भगवान्के अवतारोंके जन्म-कर्मोंको साधारण समझना, ६४ भगवानके दुगलरूपमें दैतनुद्धि करना।

# वाद-विवादरूपी विञ्ल

वादो नावलम्ब्यः ॥ ७४ ॥

७४-( भक्तको ) वाद-विवाद नहीं करना चाहिये । भक्तिके साधकोंके छिये यह सुत्र बडे ही महत्त्रका है।

मक्तको तर्क-वितर्कमें पडनेकी कोई भी आयस्यकता नहीं। यह समझना चाहिये कि मेरा तो हरेक क्षण अपने वियतम भगवानके भजनके छिये समर्पण हो चुका, उसे दूसरे काममें लगानेका अधिकार ही नहीं है । फिर वह तर्क-नितर्क करे भी किस बातकी। सृष्टि कत हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका मूळ तत्त्व क्या हे, इन सत्र वातोको जाननेकी उसे जरूरत नहीं । उसने तो श्रीभगनानुको हो सन कुछ मान-जानकर अपना एकमात्र रूक्य बना लिया है। भगवान् अपना तत्त्व जब चाहेंगे. आप ही समझा देंगे। का समझावेंगे, समझावेंगे या नहीं समझावेंगे, इस बातकी भी उसे कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। अपने प्रियतम भगनान्के चिन्तनको छोड़कर दसरी किसी वस्तुके चिन्तनकी उसके मनमें गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिये। और यह भी निश्चित है कि तर्कसे तत्त्वकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसील्ये बसस्त्रमें कहा है—'तर्काप्रतिष्टानात्' (२।१।११)—'तर्ककी प्रतिष्टा नहीं है।' कठोपनिपद्में कहा गया है-- 'नैपा तकोंग मति-

रापनेया' (१।२।९)। 'बुद्धिके तर्जसे उस तत्वकी प्राप्ति नहीं होती।" वह सत्य तत्त्व तो शुद्धचित्त सार्विक पुरुपके सामने स्वयमेन आनिर्भृत होता है । किसी अंशमे यह भी सत्य है कि 'बादे वादे जायते तत्त्वत्रोध ', परन्तु वह वाद दूसरा होता है। श्रदाञ्च शिष्य जिज्ञासामानसे गुरुके सामने तर्क उपस्थित करता है और गुरु उसकी शङ्काका निवारण कर और भी प्रबंध तर्फसे उसे सिद्धान्त समझाते हैं। ऐसा बाद दृषित नहीं है। परन्तु जो बाद आप्रहपूर्वक होता हे वह तो बुरा ही फल उरपन करता है। और वादमें अपने मतका आग्रह हो ही जाता है। फिर सिद्धान्तका छक्य छुट जाता है और व्यक्तिगत दोपनिरीक्षण, दोषारोपण और परस्पर गालीगलीज होने खगता है । विवेक नष्ट हो जाता है, कोघ छा जाता है, वाणी बेकाबू हो जाती है और सदाफे टिये बैर बैंघ जाता है। इसीटिये 'बादे वादे वर्दते बैरवहि '-- 'धादविवादसे वैरकी आग महक उठती है,' कहा जाता है। मक्तिके पधिकको तो इतनी फ़रसत ही नहीं मिलनी चाहिये जिसमें वह बादविवाद कर सके । जहाँतक हो सके उसे तर्फके स्थानसे अलग ही रहना चाहिये। यदि प्रारम्थयश कमी तर्के प्रदियों से समागम हो जाय तो उसे जिनीतभाव धारणकर उनकी बात सुन छेनी चाहिये और बदरेमें कोई उत्तर देकर बात बदानी नहीं चाहिये । 'अवणे पतितो बहि स्वयमेवीपशास्यति'-'जार आगरें ईघन नहीं पड़ेगा तो वह आप ही सुद्र जायगी'--कहने नाले स्तय ही यक जायेंगे । अतएव मक्तवे जिये सनसे मनी चुप है । 'मौन सर्वार्यसाधनम्'--यह वाक्य याद रखना चाहिये।

दसरेकी ऐसी बात सुने ही नहीं जिससे अपने इष्टमें, पयमे, विश्वासमें और साधनमें संशय हो जाय; और स्वयं किसीका जी दुखे, ऐसी कोई वात किसीसे कहे नहीं। दूसरेकी बात मौके-बेमोके सुननी पड़े तो उसे सुन है; परन्तु स्वयं तो तर्ककी इच्छासे, दसरेको दवानेके छिये, अपना मत स्थापन करनेके छिये विवादमें उतरे ही नहीं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि श्रदाके साप पुछनेवालेको कुछ न कहे, या मौका पडनेपर बिना पुछे भी हित की बात न कहे । मतलब तो यह है कि विवादमें न उतरे । अनावस्यक बोले ही नहीं. जब बिना बोले काम न चले तब आयस्यक समझकर इतना ही बोटे जितनेसे काम चल जाय । बात बढाजर न कहे, विवादके भावसे न कहे, किसीका विरोध न करे, किसीकी दिल्लगी न करे, किसीका दोप न बतावे, किसीके इदयपर चोट न करे, अपनी या अपने मतकी बहाई न करे, किसीकी निन्दा न करे, कडुआ न बोले, बोलनेमें आशा या कामनाका भाव न रक्खे, जबानसे किसीको भोखा न दे, किसीके निश्वासमें शङ्का न पैदा करे। जो पुछ बोले सत्य, मधुर, प्रिय, अनुद्वेगकर और हितकर शब्द ही बोछे; शेप समय भगननाम-स्परणमें लगा रहे । अनावत्यक एक शन्द बोलनेमें मी गड़ी हानि समझे, क्योंकि उतना समय व्यर्ष गया । उतने समयके लिये जीमसे नामजप छूट गया और अनावश्यक शन्दका वाता-बरणमें जो असर हुआ, वह अलग । यह निश्चय रक्खे कि तर्फ और वादविवादसे कभी भगतहोम, ज्ञान या भगतान्की प्राप्ति

नहीं होतो । तर्कसे तो अहङ्कार, द्वेप, कोघ, हिंसा और वैर्सी ही जमात इमट्टी होती हैं । अतएव बादबिबादसे सदा अल्प रहें । अस्य विवादि के तस्य विवादि । समुद्रि सर्वार्ड तरक सब स्वापी ।

> सस विचारि सतिबोर, तनि उत्तर्क संसय सक्छ । सन्तिभ राम रनजीर, करनाकर सुंदर सुस्रद् ॥

बाहुल्यावकाशादनियतलाञ्च ॥ ७५ ॥

७५-क्योंकि (वाद-विवादमें) वाहुल्यका अवकाश है और वह अनियत है।

स्त्रकार कारण दिखाते हुए कहते हैं कि बादियगदमें उत्तरप्रायुत्तर होता है और वह बदता ही जाता है। दोनों ओरसे अपने-अपने मतका समर्थन करनेमें इन्दोंकी झड़ी छग जाती है। जो बात मगरन्द्रपासे ही जानी जा सकती है, वह तर्कसे मिछ तो सकती हो नहीं। अत्तर्थ तर्करितक्रेका कोई सुपन्न भी नहीं होता। बदि दिवादमें बोठने-बोठने यक जाने या समयप्र तर्क बाद न आनेसे किसी पक्षकी जीत हो जाती है तो यह भी सिहान्त नहीं बाना जाता; क्योंकि बह सिहान्त है हो गहीं। अत्तर्थ पिजदम समय नष्ट न कर मतकती सर्प प्रकार आपने मगरान्त्य निक्तर स्तव हुए निरन्तर निक्तर और निक्तर माउसे परम अहापूर्वक मगरान्त्य मजन करना चाहिये। मगरक्रिक प्राप्ति तर्कमें नहीं होतो, मिकसे हो होती है।

## भक्तिके प्रधान सहायक

भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्वोधक-कर्माण्यपि करणीयानि ॥७६॥

७६—(उस प्रेमा मक्तिकी प्राप्तिके लिये) भक्ति-शास्त्रका मनन करते रहना चाहिये और ऐसे कर्म भी करने चाहिये जिनसे भक्तिकी धृद्धि हो ।

भक्ति चाहने नालों को न कोई प्रन्य देखना चाहिये और न कोई कर्म करना चाहिये ऐसी पान नहीं है । उनको तर्क-ियतर्कका स्याग करके प्रार-वार ऐसे प्रन्थोंको अपस्य देखना चाहिये जिनमें मगनानुकी भक्तिका निरूपण हो, भक्तिका माहारम्य हो, भक्तिके साधन बतलाये गये हों, भगनानके प्यारे भक्तोंके प्रण्यचरित्रोंकी कपाएँ हों, और भक्तिके बदामें होकर रहनेवाले भगवान्के प्रभाव, रहस्य और गुर्णोका वर्णन हो । ऐसे मक्तिशास्त्रोंके अध्ययनसे. महारमा भक्त सन्तोंकी पाणियोंके श्रपण और पठनसे भगपानके प्रति प्रेमा भक्तिका उदय होता है । हाँ, मक्ति चाहनेवाले पुरुषोंको ऐसी पुस्तकों कमी नहीं पढ़नी-सुननी चाहिये जिनमें श्रीभगवानुका और मक्तिका खण्डन हो. उनका महत्त्व वम बतलाया गया हो और भक्तोंकी निन्दा हो, अथवा जिनमें छौकिक विषयोंकी महत्ताका ही वर्णन हो । ऐसी प्रस्तकों भी उन्हें छामदायक नहीं होतीं जिनमें भगनान, मक्ति और मर्कोका महत्त्व न हो । इसके सिवा

राग-द्रेप, काम-क्रोध और वैर-विरोध उत्पन्न करनेवाला साहित्य तो छूना भी नहीं चाहिये । इसीळिये ऐसा कहा गया है कि—

यसिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिमक्तिर्न दृदयते । धोतन्यं नैव तच्छास्त्रं यदि ब्रह्मा स्वयं बदेत् ॥

'जिस शास या पुराणमें मगत्रान्सी भक्ति न दिखलायी दे, महाक्ति द्वारा कहा डुआ होनेपर भी उसको नहीं सुनना चाहिये।' साथ ही फर्म भी ऐसे करने चाहिये, जिनसे भक्तिकी जागृति

और इंडि हो । मिक्तकामी पुरुषको निविड ( पाप ) कर्मोंका तो किन्दुल ही त्यान कर देना चाहिए । यो विपयोंकी आसिकवश पापकर्मोको नहीं छोडना चाहता और मक्त भी कहलाना चाहता है वह या तो स्वयं अपमें है या जान-बुहकर अम फैलाना चाहता है।

भक्तिकी प्राप्तिमें सहायक क्षत्रोंमें प्रयान निम्नविखित हैं— १—अपने वर्ण और आक्षमके धर्मोका यथासम्भव पूरा पाउन । ब्रह्मचारी, बानप्रस्य और संस्थासीके विध

पांछन । ब्रह्मचारी, धानप्रस्य और संन्यासीके छिये स्वानपूर्ण आचरण और गृहस्थके छिये भगनध्यीत्वर्प माता-पिता, झी-पुत-परिवार आदि आश्रित जनोंका प्रेम और सल्कारपूर्वक पाछन, न्याय और सल्पर्यक जीविकानिर्वाह एवं शाखोक्त यह, दान, तप आदि ।

२—सदाचारका थाटन ।

<--सदाचारका पाटन । ३--सत्संग और भगनदगुणानुवादका श्रमण, चिन्तन और कीर्तन ।

**೪−मग्**वनामका जप, स्मरण और कीर्तन ।

५-मगवत्-पूजन, स्तुति-प्रार्थना और नमस्कार । ६-सन्त-भक्तोंको सेवा और श्रद्धापूर्वक उनकी आज्ञाका पाउन ।

७-सीर्यसेवन ।

८-दीन प्राणियोंपर दया और ययासाध्य तन-मन-धनसे उनको सेवा ।

<--सय कर्मोंको भगवान्के प्रति अर्पण ।

१०-सब प्राणियोंमें भगवान्को देखनेका अभ्यास ।

श्रीभगयान् स्वयं कहते हैं—

अद्धामृतकथायां से शभ्यन्मत्तुक्षतिनम् ।
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तयनं मम ॥
आदरः परिचर्यायां सर्वाक्षेत्रभियन्तुनम् ।
मद्रकपूजाभ्यधिका सर्वमृतेषु मन्मतिः ॥
मत्रवेप्यन्नचेष्टा च यचसा मत्तुणेरणम् ।
मर्व्यपणं च मनसः सर्वकामियर्जनम् ॥
मत्रेर्टप्यत्रित्यागो भीगस्य च सुक्रस्य च ।
मूर्यं दुर्शं दुर्तं जमं मत्र्यं यम्नतं तपः ॥
पर्वं धर्ममृत्याणामुद्धारमियेदिनाम् ।
मिय सञ्जायते मिक्षः भीऽन्योऽर्योऽस्याविशियते ॥
(श्राम्यावाव १९ । १९ । २० — २१)

'मेरी अष्टतके समान कल्याणमयी कथामें श्रद्धा, निरन्तर मेरे नाम और गुर्णोक्ता कीर्तन, मेरी पूजामें पूर्ण निष्टा, सोत्रोंके द्वारा मेरी स्तुति, मेरी सेवामें निरन्तर आदर, सव अंगोंसे मुझको नमस्कार, मेरे मर्कोका विशेषरूपसे पूजन, सत्र प्राणियोंमें मुझे देखना, मेरे छिये ही सारे जैकिक कर्म करना, वातचीतमें केवळ मेरे ही गुणोंका चर्चा करना, मनको मुख्ये ही अर्पण कर देना, समस्त कामनाओंको छोड़ देना, मेरे छिये धन, भोग और सुखोंको त्याग देना और मेरे ही छिये यड, दान, होन, चप, तप और मतादि शालोक कर्मोको करना । है उड़व । आत्मनियेदनपूर्षक इन धर्मोके द्वारा मेरी उपासना करनेसे मनुष्योंको मेरी प्रेमरूपा मिक प्राप्त होती है । फिर जनको जुळ भी प्राप्त करना वाकी

प्रबुद्ध नामक योगीचरने महाराजा निमिसे प्रेमरूपा मिककी प्राप्तिक साधन इस प्रकार बतटाये हैं—

तस्माव्युकं प्रपत्ते जिक्कासः श्रेय उत्तमम् । श्रास्ये परे च निष्णातं श्रहाण्युपशमाध्यम् ॥ तत्र मागवतान्यमानिष्टरेत् ग्रुवांसमदेवतः । समायवाजुक्त्या येस्तुप्येवासमस्मित् हरिः ॥ सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं साधुतु । दर्गा मैत्रीं प्रथयं च मृतेष्यदा ध्योधितस् ॥ द्यीचं तपस्तिविद्यां च मीनं स्वाप्यमाज्ञम् । प्रह्माय्यमर्द्यमं च समत्यं द्वन्दसंप्रयोः ॥ सर्वमर्द्यमयान्यान्योशां धैयस्थनिकेशताम् । विविद्यापीरयसनं सन्तोषं यन केनवित् ॥

थदां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि । मनोवाक्षर्मदण्डं च सत्यं शमदमाविष ॥ थवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भतकर्मणः। जनमक्रमेगुणानां च तद्रथेँऽखिछचेष्टितम् ॥ रएं दत्तं तपो जसं वृत्तं यशातमनः प्रियम्। दारान्द्रतानगृहान्प्राणान्यस्परसमे निवेदनम् ॥ पर्वं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सीहृदम्। परिचर्यों चोमयत्र महत्सु मृषु साधुपु॥ परस्पराजुरुथनं पायनं भगवद्यशः। मिथी रतिर्मियस्तुष्टिनिवृत्तिर्मिथ आत्मनः॥ सारक्तः स्मारयक्तक्ष मिथोऽघीघहरं हरिम्। भषस्या सञ्जातया भषस्या विश्वस्युरपुरुकां तनुम्। (धामद्रागवत १९ । २ । २१ — ३१ )

'जिसको अपना परम वहन्याण जाननेती इच्छा हो, उसे बेदफे ज्ञाता और परमवर्मे स्थित शान्तस्वरूप गुरुकी शरण जाना चाहिये। और गुरुकी ही आत्मा एवं इष्टदेव समझनर निष्कपट-भानसे उनकी सेवा करके उन भागवत धर्मोकी सीखना चाहिये जिनसे अपने आपकों दे डाल्नेवाले परमात्मा हरि प्रसन्त हो जाते हैं। मनसे सन्न विषय-भोगोंमें वैराग्य, साधु-महात्माओंका सङ्ग, सब प्राणियोंके प्रति यथायोग्य (दीनोंके प्रति ) दया, (समान अवस्थावालोंसे) मित्रता और (बड़ोंके प्रति निनयका व्यनहार), तन-मन-धनसे एविज रहना, कष्ट सहकर मी अपने वर्णाश्रमधर्म-

१४६ प्रेम-दर्शन का पाउनरूपी तप करना, शीत, उष्ण आदिको सहना,

सर्वत्र सब जीवोंमें अपने आपको तथा ईखरको देखना, एकान्तमें रहना, घर आदिको मगवान्का मानना, शुद्ध साधारण वस्न पहनना, जो कुछ भी मिछे उसीमे सन्तोप मानना, भगवान्का गुण गानेवाछे शालोंमें श्रद्धा रखना, दूसरे शालोंकी निन्दा न करना, मन, वाणी और कर्मोंका संयम, सत्यमापण, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखना, अहुत लीला करनेवाले श्रीहरिके जन्म, कर्म और गुणोंका श्रवण, कीर्तन और प्यान करना, भगवान्के लिये ही सब विहित कर्म करना, यज्ञ, दान, तप, जप आदि सदाचार, अपने प्रिय लगनेवाले सब पदार्थ और की, पुत्र, घर तथा प्राणीको भी परमात्माके अर्पण कर देना, और इस प्रकार भगवान् ही जिनके आत्मा और सामी है ऐसे भक्तोंसे मित्रता करना, जड-चेतन जीवोंकी, मनुष्योंकी और उनमें भी साधुखभाववाछे महापुरुपोंकी विशेषरूपसे सेवा करना, परस्परमें भगवान्के पवित्र यशका कथन

व्यर्थ बातचीतका त्याग या भगवान्का मनन, खाव्याय, सरवता, व्रक्षचर्य, अहिंसा, सुख-दुःख आदि इन्होंमें समभाव,

परमात्माके अर्पण कर देना, और इस प्रकार मगवान ही जिनके आगा और खामी है ऐसे भक्तींसे नित्रता करना, जड-चेतन जीवोंकी, मनुष्योंकी और उनमें भी साप्तख्यावयां महापुक्रोंकी विशेषक्रमें सेवा करना, परस्परमें भगवान्के पवित्र यशका कपन करना और इस भगवद्गुणगानके हारा ही परस्पर प्रीति, दृष्टि और दुःखोंकी निचुक्ति करना—ये सब साधन सद्गुक्ते सभी परस्पर प्रीति, विष्ठ और दुःखोंकी निचुक्ति करना—ये सब साधन सद्गुक्ते सभी परस्वत प्रीव्यते अहिरी । इस प्रकार कर्तान और दूसरोंसे करावेनाहें महाके नाशक श्रीहरिका खर्च स्मरण कर्तन और दूसरोंसे करावेनाहें महाके नाशक श्रीहरिका खर्च स्मरण कर्तन और दूसरोंसे करावेनाहें महाके हिर्म हमें साधनक्ष्मा भक्तिके हारा प्रमुख्यणा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उनका शरीर पुष्ठिकत हो जाता है, यह फिर प्रेममग्र हो जाते हैं।

इस प्रकार श्रीमद्वागनत, श्रीमद्वगवदीता, श्रीरामायण आदि भक्तिप्रधान ग्रन्योंके श्रवण-पठनसे तथा उपर्युक्त प्रकारसे सरसंग, नाम-जप, नाम-कीर्तनादि भक्तिवर्षक सत्कायोंके भगवाग्रीत्यर्ष करनेसे भक्तिको इदि होती है। भक्तको सदा साधुस्त्रमाय और सत्कायोंमें ही रत होना चाहिये, तमी उनकी भक्ति यदती है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्यारे भक्तोंके एक्षण बतलाते द्वए कहा है—

> अद्वेष्टा सर्वभृतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहद्वारः समद्रायसयः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतारमा ददनिश्चयः। मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥ यस्माफ्रोद्विजते लोको लोकाफ्रोद्विजते च यः। हर्पामर्पभयोद्धेगेर्मुको यः स च मे प्रियः॥ धनपेक्षः श्रुचिर्देक्ष उदासीनी गतब्यथः। सर्वारम्भवरित्यामी यो मङ्कः स मे व्रिया ॥ यो न हप्यति न देष्टि न शोचति न काङ्गति। ग्रभाश्यभपरित्यामी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥ तुस्यनिन्दास्तुतिर्मीनी सन्तुष्टी येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमितर्भक्तिमानमे प्रियो नरः॥ ये त घर्मासतमिदं ययोकं पर्यपासते। श्रद्धाना मत्परमा मक्तास्तेऽतीव मे त्रियाः॥ (गीता १२ ! १३--२०)

'जो फिसी भी जीउसे हेप नहीं रखता, जो सबका मित्र ओर दयाछ है, जो ममता और अहङ्गरसे रहित, मुखदु:खोंकी प्राप्तिमें सममावपाठा और धमाश्रीठ है, जिसका चित्र निरन्तर मुझमें छगा है, जो सदा सन्तुष्ट है, मन और इन्द्रियोंको जीते हुए है, सुझमें रहनिध्यों है और जिसने अपने मनबुद्धिको मुझे सौंप रक्खा है यह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

जिससे किसी जीवको उद्देग नहीं होता और जो सर्य किसीसे उद्दिग्न नहीं होता, जो हुप, अमर्प, मय और उद्देगोंसे हुटा हुआ है वह मक्त मुझको प्रिय है।

जिसको किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, जो जुज, चतुर और उदासीन है, जो हु खोंसे मुक्त है और 'में बत्तनेवाला हूँ' इस अभिमानसे किसी कार्यका आरम्भ नहीं करता ( सब उन्छ भगवानका ही किया मानता है ) यह मेरा भण मुझको प्रिय है ।

जो न हरित होता है, न होप करता है, न शोफ फरता है और न दुङ चाहता ही है, जो छुम और अछुम किसी भी फर्मको आसक्ति और फटकी इच्छासे नहीं करता यह भिक्तमान् पुरुष मुससी प्रिय है।

जो शतु-भित्रमें, मान-अपमानमें और सर्दी-गर्मी तथा सुख-दु:खादि इन्होंमें समानमान रखता है, जिसकी (मुझको छोडकर) किसी भी पदार्भमें आसिक नहीं है, जो निन्दास्तुतिको समान समझता है, जो चित्त तथा वाणीसे केनल मेरा ही मनन और असन करता है और जो किसी भी अकार जीवननिर्वाह होनेमें सन्तोप रखता है, जिसका अपना वोई घर नहीं है अर्घात् जो घरमें ममत्यरहित हे या जो घर-द्वार सन्ननो मगनान्के मान चुका है वह स्विरसुद्धि मक्त पुरुष मुझको प्रिय है।

जो अद्धारान् पुरुप मेरे ही प्राथण होकर उपर्युक्त धर्ममय अप्रतका मछीमाँति सेवन करते हैं वे मक्त तो मुझको अधन्त ही प्रिय हैं।'

श्रीमगरान्के बतलाये हुए ये लक्षण सिद्ध मक्तोंमें तो स्वामायिक होते हैं और मक्तिके साधकोंको इन्हें अपना आदर्श मानकर इनके अनुसार आचरण करनेकों चेटा करनी चाहिये।

स्त प्रकार मिकशाको अध्ययन मननसे तथा भक्तिको बढानेयां साधनोमें ल्ये रहनेसे मककी योगिजनदुर्धम प्रेमरूपा भक्तिकी प्राप्त होती है ।

सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे

क्षणार्द्धमपि व्यर्थं न नेयम् ॥ ७७ ॥

७७-सुरत, दुःख, इच्छा, लाम आदिका ( पूर्णे ) स्याग हो जाय ऐसे कालकी बाट देखते हुए आधा क्षण भी ( भजन बिना ) व्यर्थ नहीं विताना चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मिककी सिद्धि होनेपर छुख-दु:ख, जाम-ह्यानि आदि सारे हन्द्र खयमेत्र मिट जाते हैं और फिर किसी पदार्षकी इच्छा नहीं रहती। परन्तु ऐसे छुम समयको केत्रळ बाट ही देखी जाय और साधन कुछ भी न किया जाय सो बर्तमान होन दशाका निनाश होकर अचानक वैसी छुम दशा प्रेम-दर्शन

अपने-आप प्राप्त होगी ही कैसे ? फिर, मनुष्यके जीवनका एक क्षणका भी पता नहीं है, न माल्म किस पर्ल्म प्रल्य हो जाय, क्षत्र ग्रुत्यु आ जाय; इसल्यि 'अमुक स्थिति हो जानेपर मगवानका भजन करूँगा' ऐसी घारणाको छोड़ देना चाहिये और अभी जो जिस अबस्थामें है, उसे इसी अबस्थामें मगवान्की कृपका भावव करके साथना आरम्म कर देनी चाहिये। जाये क्षणके लिये भी

विलम्ब नहीं करना चाहिये । कवीरजी कहते हैं—

काल करें सो जाज कर, जाज करें सो जब ।

पलमें परलै होचगी, केरि करेंगा कब ॥

पण्फ मारते-मारते मृत्युके आस बन बाओंगे, फिर फब करोंगे। यह मत समझी कि 'अमी छोटी उन्न हैं, खेळने-खाने और विषय भोगनेका समय हैं, बहे-मुक्के होनेपर भन्न करेंगे।' कीन कह सकता है कि तुम बके-मुक्के होनेस्र पहले ही नहीं मर जाओंगे। मीतकी नंगी तलबार तो सदा ही सिरपर बुळ रही है। इसपर

एक इप्रान्त है। एक अमर था, वह कमटके अन्दर बैठा कमट-का रस पी रहा था और उसकी सुगन्धसे मद्ध हो रहा गा; इतनेमें सन्च्या हो आथी। प्रियंके छिपते ही कमट सङ्कृषित हो जाता है, जतएय कमट बन्द हो गया और मोटे-मोटे शाट और तीसमके पेड़ोंकों टेंद डाटनेकी ताकत सब्देवाला अमर विध्वासिकिये कारण

उसके अन्दर ही रह गया, और विचार करने छगा— रात्रिर्गमिप्यति भविष्यति सुप्रभावं

भास्वानुदेष्यति इसिष्यति पद्धजग्रीः । इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे

हा इन्त इन्त निर्मी यज उज्जहार ॥

१५०

'रात बीत जायगी, प्रातःकाछ होगा, सूर्य उदय होंगे और जब उनकी किरणोंके पडते ही कमछ पिर खिछ जायगा, तब मैं इसमेंसे निकल जाऊँगा । इतने आनन्दसे मफरन्दरसका आखादन करता रहें।' वह यों विचार कर ही रहा था कि इतनेमें एक मतवाले हाथीने आफर कमलको उखाइकर मुँहमें डाल लिया और कमलके साथ ही भीरा भी हाथीके दाँतोमें पिस गया। उसके मनका मनोरय मनहीमें रह गया । अतएव इन विचारोंको ती छोड ही देना चाहिये कि अमुक काम होनेपर भजन करेंगे। प्रथम तो मनमानी कामनाओंकी पूर्ति होती ही नहीं और यदि होती है तो एक कामनाकी पूर्ति अनेकों नये-नये अमानोको साप छेकर आती है, फिर उनकी पूर्तिके प्रयतमें छग जाना पहता है। अपूर्ण और अमानमय क्षणमङ्गर सासारिक पदार्थोसे कमी पूर्ण तृप्ति हों ही नहीं सकती। कितनी ही प्राप्ति हो जाय, रहेगा अमाय ही, और अभावके द खसे जलते हुए ही निषयकामी मनुष्यको मर जाना पड़ेगा । इसलिये निपयोकी पूर्ण प्राप्ति और विषयोके भोगसे पूर्ण तृप्ति हो जाय ऐसे समयक्षी आशा छोडकर पहलेसे ही मजनमें छग जाना चाहिये।

इसके सिना एक बात और विचारणीय है कि आज अच्छे संगसे हमारे मनमें भगनान्को या भगनान्की मिक्का प्राप्त करनेकी इच्छा हुई है, और हमने क्षणमरके लिये अपने जीननका प्येय भगनत् प्राप्ति माना है; परन्तु हम विचार करते हैं कि अमुक्त स्थिति हो जानेपर इस प्येयकी श्राप्तिके लिये साधन किया जायगा। चया कि अमुक स्थिति प्राप्त हो, और फिर यह कोन कह सकता है कि तपतक हमारा ध्येय नहीं बदल जायगा । परन्त यदि आज हम अपने ध्येय मगनवासिके साधनमें छम बाते हैं तो साधनमार्गमें

ज्यों-ज्यों आगे वहेंगे त्या त्यां हमारा उसमें विशेष अनुराग होगा, जान भी प्रतीत होगा ओर अम्यास मी दृढ होता जायगा **। इ**सने विपरीत यदि हम केनल च्येयमान मानवर ही चुप रह जाते हैं तो इसरे ही क्षण, उसरा सग मिल्नेपर हमारा यह ध्येप बदल जायगा। इसलिये कालकी प्रतीक्षा न कर अमीसे भजन साधन आरम्भ कर देना चाहिये । सासगसे प्राप्त सदिच्छाके स्रअनसरको स्रो नहीं देना चाहिये । खास्य्य भी सदा अच्छा रहेगा, यह भी निश्रय नहीं है। जरतक खारध्य ठीक है तमीतक साधन भजन होता है। स्वास्थ्य विगड जानेपर, इन्द्रियोंके अशक्त हो जानेपर और बुढापा भा जानेपर, यदि पहले पुरा अन्यास नहीं किया गया है तो मजनमें मन ही नहीं लगेगा। महाराजा भर्तहरिने इसीछिये कहा हे-यावत्स्वस्थमिर्दं कलेघरमृद्धं यावद्य कृरे जरा

'जबतक शरीर खस्य है, बुढ़ापा नहीं आया हे, इदियोंकी शक्ति पूरी रूपी हुई है, आयुक्ते दिन रोग हैं, तमीतक ब्रह्मिंगन

(वैराग्यशतक)

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावरक्षयो नायुपः। धारमञ्जेयसि ताचदेच विद्वपा कार्य' प्रयस्नी महान् प्रोहीसे अवने च कृपयनमं प्रत्युचम कीरशः॥ पुरुपको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह यन्न कर लेना चाहिये । घरमे आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या होगा !?

इसीलिये भक्तगण मगवान्के शरण होकर पुकारा करते हैं— आयुर्नेदयति पद्यक्षां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रस्यायान्ति गताःपुनर्ने विवक्षाः कालो जगद्रक्षकः। लक्ष्मीस्तोयतरद्वमङ्गचयला विद्युष्चर्लं जीवितं तस्मान्मां शरणागतं शरणद् ! स्वं रक्ष रक्षापुना॥

तसान्मा द्वारणागत वारणद् ! स्व रहा रहा है, जवानी वीती जा रही है, गये हुए दिन छैटकर नहीं आते, काछ जगदको खा रहा है, जक्ष्मी जलके तरंगकी मौति चबल है और जीवन तो विज्ञांकी चमकके समान अस्पिर है; अतर्व हे द्वारण देनेवाले प्रमु ! मुझ दारणागतकी तुम अभी रक्षा करो !'

कृष्ण स्वदीयपद्पद्वजपञ्जरान्ते अधैव मे विद्यतु मानसराजहंसः।

प्राणप्रयाणसमये कफवातिपचैः कण्ठावरोधनविधौ सरण् कुतस्ते ॥

'हे कृष्ण ! तुम्हारे पदकम ऋषी विजरेमें मेरा यह मनरूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाय । प्राण निकरनेके समय जब कफ, बायु और पिचके बढ़नेपर कुष्ठ रूक जायगा, उस समय तुम्हारा स्मरण कहाँसे होगा ?

अतएव जरा-सा भी काल भगतान्के भजनके विना नहीं विताना चाहिये । जो समय भगत्रज्ञजनमें जाता है वही सार्यफ है, शेप सब व्यर्थ है । समयका मृत्य समझकर एक-एक साँसको खूद सावधानीके साथ कंन्सुसके परिमित वैसींकी भाँति केवल भगवधिन्तनमें ही लगाना उचित है। भजनहीन काल ही वास्तवमें हमारे लिये भयहर काल है। वही सबसे बड़ी विपत्ति है।

कह हनुमान विपति प्रञ्ज सोई। जब तब खुमिरल जनन न होई॥ सा हानिस्तम्प्रहच्छिद्दं स मोहः स च विश्रमः। यन्मुहुर्ते क्षणं वाषि वासुदेवं न कीर्तयेत्॥

'जो घडी या एक क्षण भी श्रीभगवान्के कीर्तन विना बीत गया उसीको सबसे बड़ा नुकसान, अझान और बोह जानना चाहिये।'

भगवान्के भजनके लिये किसी भी ग्रुभीतेके समयकी प्रतीक्षा नद्दी करनी चाहिये । नहीं तो हमारा अस्त्य मतुष्यजीवन ही चूपा गष्ट हो जायमा । भगवान्का भजन ही मतुष्यजीवनका सर्वोत्तम और आदरणीय कर्म है । भजन करते-करते भगवान्की छपासे एक दिन हमारे सारे सुख-दुःखादि इन्होंका अपने आप ही नाहा हो जायगा, और भगवध्येमकी निर्मेष्ठ ज्योतिसे हमारा हदय जगमगा चठेगा; सह दिशाएँ और सारा अक्षाण्ड उस निर्मेष्ठ शीतल किष्य ज्योतिसे यर जायगा, और तब हमारे आनन्दकी कोई सीमा महीं रहेगी!

यस्तुतः भक्तका काम तो यह सोचना भी नहीं है कि भजनका क्या परिणाम होगा; उसका काम तो केवल प्रेमपूर्वक भजन ही करना है। प्रेमके लिये ही प्रेम करना है, मजनके लिये ही भजन करना है। मजन करना उसका खभाव ही वन जाता है, मजन बिना उससे रहा ही नहीं जाता । यह सब कुछ सह सकता है, किन्तु भजनका वियोग उसके लिये असद्य है । श्रीमद्भागवतमें कहा है—

त्रिभुवनविमवहेतवेऽप्यकुण्ड-

स्मृतिरज्ञितातम् सुरादिभिर्विमृग्यात् । बरुति भगवत्पदारविन्दा-

ल्वनिमिपार्धमपि यः स बैप्णवास्यः॥

'यदि मगवान्के मक्तसे कहा जाय कि तुम आधे क्षण या आधे निमेपके छिये भी भगवखरणोका चिन्तन छोड़ दो और त्रिलंक्षीके सम्पूर्ण वैभवको छे छो, तो यह इस बातको सीकार नहीं करता । उसका चिन्कपी अमर तो अच्छल्कपसे भगवान्के उन चार चरणकम्लोमें ही छगा रहता है, जिनको निरन्तर प्यानपूर्णक खोजनेपर भी देवता नहीं पा सकते । ऐसा वह मक्त कुछ भी नहीं चाहता ।' वह बार-बार कातर कण्ठसे यही कहता है कि हुझे न गोधा चाहिये, न ज्ञान चाहिये, न वैभव चाहिये, न क्षति-सिद्धि चाहिये और न महान कीर्ति ही चाहिये । किसी भी योगिमें जाना पढ़े, बुळ भी हो, इसकी भी तनिक-सी चिन्ता नहीं । वस, हे मेरे प्रियतन ! तुम्हारे चरणोंमें मेरा प्रेम, विवत्त साहये हेता हैसी दोता हिसी होतुल प्रेम, पण्ड प्रेम, प्रमाप प्रेम, प्रमाप प्रेम हिस दिन्ति होतुल प्रेम, पण्ड प्रेम, प्रमाप प्रेम, प्रमाप प्रेम हिस दिन्ति होतुल प्रेम, पण्ड प्रेम, प्रमाप प्रेम, प्रमाप प्रेम हिस दिन्ति होतुल प्रेम, पण्ड प्रेम, प्रमाप प्रेम हिस दिन्ति होतुल प्रमाप प्रेम हिस विद्याल प्रमाप प्रेम हिस होते होतुल प्रमाप प्रेम हिस्ति होतुल प्रमाप प्रमाप प्रेम हिस्ति होतुल होते वहता हो रहें ।

जनम जनम रति शमपद, यह बरदान न ध्यन ॥ श्रीराह्नराचार्य जगजननीरूप भगवान्से प्रार्थना करते हैं---- त मोक्षस्याकाङ्क्षा घरविमयवाञ्जापिच न मे न विकानापेक्षा शशिमुखिद्वविञ्जापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु सम वै मृडानी गद्राणी शिव शिव मघानीवि जपतः॥

मृडाना रहाणा श्वन श्वन भवानाव वपतः ॥ अहिंसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचारित्र्याणि परि-

#### पालनीयानि ॥७८॥

७८-( मक्तिके साधकको) अहिंसा, सस्य, ग्रौन, दया, आस्तिकता आदि आयरणीय सदाचारोंका मलीमाँति पालन करना चाहिये ।

िहत्तरवें सूत्रमें भक्तिको बढानेवाले कमोक आचरण करने की बात कही गयी है। इस सूत्रमें उन कियाओं और सद्गुगोंनेसे पोंच प्रधान आचारींका नाम निर्देश करके स्वकार इनके पालन-की अपन्त आवारकताका प्रतिपादन करते हैं।

दैवी सम्पत्तिका ग्रुण भक्तमा बाना है। जहां भक्ति है वहाँ
दैवी सम्पत्तिका होना अनिवार्य है। कुछ छोग भूछसे ऐसा कह
दिया करते हैं कि 'भिक्त करों, गक्तमें सब्गुण न हों तो न सही।
मनुष्य चाहे जितने पाप करें, वस, मक्त हो जाय; फिर कोई
परया नहीं।' परन्तु उनका यह कपन चैसे ही शुक्तिविकद है जैसे
यह कपन कि 'सूर्य उदय हो जाप, फिर वहां अन्यकार गछे ही
वना रहे।' जहाँ स्थ उदय हो जाप, चहां अन्यकार न रहमर
अजावा छा ही जाता है। इसी अमार जहाँ भिक्तिपी सूर्यका

चद्य हो गया है वहाँ उसका प्रकाशरूप दैवी सम्पत्ति अपस्य फैल जायगी । यह किसी अंशमे सत्य है कि मगनव्यास महात्मा भक्त पुरुपोंके बाहरी आचरणोंसे उनकी परीक्षा नहीं होती । परन्तु कुउ गुण तौ ऐसे हैं ही जिनका उनमें प्रकट रहना अत्यन्त ही आवस्यक है l आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। उन्हीं गुणोंमें ये पाँचों गुण भी हैं। जिस पुरुषमें ये गुण न हों, वह यदि कदाचित् साधु पा भक्त भी हो तो भी उससे डरना ही चाहिये। बल्कि अधिकाशमें तो इन गुणोंसे रहित मनुष्य साध या भक्त होते ही नहीं । अपनी परीक्षा तो सानस्को इन्हीं गुणोके आधारपर करनी चाहिये। यह निश्चम रखना चाहिये कि यदि मगवान्का चिन्तन और दैवी सम्पत्ति बढ रही है तो हमारी भक्तिमार्गमें उन्नति हो रही है; यदि जगत्का चिन्तन होता है ओर दैवी सम्पत्ति नहीं बढ़ रही है तो हमारी उन्नति नहीं हो रही हे एवं यदि निपर्योका चिन्तन बढ रहा है और आसरी सम्पत्ति बढ रही है तो हमारी निश्चय ही अननति हो रही है। मगनान्का प्रेमपूर्वक चिन्तन मक्तका धर्म है और दैनी सम्पदाके गुण उसकी जीननपद्धति है। वह सब क्छ छोड देता है, परम्तु इन दोनोको नहीं छोडता। अवस्य ही छीलामय भगगानको आज्ञा था रुचिके अनुसार सिद्ध भक्तको फर्ही-कहां जीवनपद्धति वदल्नी पडती है । परन्तु वह नियम नहीं है, अपवाद हे । यह निधय है कि वह किसी प्रकारकी मी आसक्ति. ममता, वामना, वासना, अहंकार या मोहनश जीवनपद्धतिको नहीं बदलता । जहाँ किसी कारणवश किसी समय उसकी जीवन-पद्धतिमें और उसके खामाविक खर्घम मगवछोममें निरोध आता

दीखता है वहीं भगवान्की आज्ञा छेकर वह अपने खंधर्मकी रक्षाके लिये नीतिको छोड़ देता है। ऐसे ही खलींके लिये—भरत, प्रहाद, विमीपण, श्रीगोपीजन आदिके उदाहरण मिलते हैं, जहाँ उन्होंने भगवान्के लिये माता, पिता, भाई और पति आदिकी आज्ञाओंका उल्लद्धन किया है। परन्तु वहाँ भी देखा जाय तो सदाचार-नीतिका त्याग नहीं हुआ है । प्रेमधर्मके पाटनार्थ भक्तीने प्रायः खर्यं ही कप्ट सहा है। उस अवस्थाकी बात दूसरी है जिसमें सारे विधि-निपेधोंका मगवान्के चरणोंमें समर्पण हो जाता है। परन्त स्मरण रहे, वह समर्पण होता है, किया नहीं जाता। बिधि-निपेधोंका बोझ उस बावले मक्तके सिर्से उतार लिया जाता है, वह जानकर नहीं उतारता । और उस मस्तीमें भी उसमें कोई दुर्गुण रहता हो स्रो बात नहीं है। परन्तु यहाँ तो साधककी चर्चा हो रही है और साधकको बड़ी ही सावधानीके साथ शास-विहित सद्गुणों और सदाचारोंका रक्षण और पालन करना चाहिये । सूत्रकारने जिन पाँच गुणोंका नाम किया है उनका खरूप संक्षेपमें यों समझना चाहिये।

षहिंसा—शरीर, मन और वाणीसे किसी भी जीवको किसी प्रकारसे पर्तमान या भविष्यमें दुःख नहीं पहुँचाना, वरं सदा सबको सुखी यनानेकी चेष्टामें डगे रहना ।

सत्प-जैसा देखा, सुना या समक्षा हो, वचन, छेखन या संकेतसे ठीक बैसा ही दूसरेको समझानेकी नीयत रखना। वाणीसे ऐसे ही शन्दोंका उचारण करना जो सत्य हों, और साय हो महुर और हितकारी भी हों। कुछ छोग सायमापणमें कठीर भापाका सुखी ! परन्त ऐसी बात नहीं है । द्वेप, बैर, निन्दा, चुगर्री आदि मार्गेसे बचाकर वाणीको अपने और इसरेके हितकी दृष्टिसे सदा मधुरता और सरवमें ही सनी रखनी चाहिये। जैसे चन्द्रमात्री चाँदनी प्रकाश देने गांजी होनेके साथ ही शीतल भी होती है, इसी प्रकार मक्त की बाणी भी सत्य ओर मबुर--प्रकाशक ओर शान्ति-दायक होनी चाहिये ! जिससे दसरेका अहित होता हो वह सत्य

भी बाञ्छनीय नहीं है। शीच-प्राहरी और भीतरी दोनों प्रकारके शीचकी आवस्पकता है। याहरी---( क ) जल, मिट्टी आदिसे शरीरको पवित्र रखना । ( ख ) दसरेका खत्व न छीनकर सत्यतापूर्वक निर्दोपरूपसे कमानेकी चेष्टा यर धनको ग्रद्ध रखना ।

(ग) शुद्ध स्थानमें शुद्ध, स्नान किये हुए मनुष्यद्वारा, शुद्ध निरामिप अन्तरी बनाये हुए पदार्थीको भगवदर्पण कर

( घ ) शद्ध, निष्कपट और प्रेमपूर्ण वर्तावसे व्यनहारको शुद्ध

( ह ) अतिथिसत्कार और मगनवामकी ध्वनिसे धरको पवित्र

(च) ज्ञासिहित आचरणोंसे अन्य सभी बाह्य वर्मोंको

भीजनको श्रद्ध करना ।

रखना ।

रखना ।

शब रखना ।

भीतरी-दम्भ, वैर, अभिमान, आसक्ति, ईर्च्या, द्वेप, होक, पापचिन्तन, वर्ष्य विधयचिन्तन आदि दोपीको मनमें यपासाध्य न आने देकर सरख्या, प्रेम, विनय, वैराम्य, अद्वेप, प्रसनता, सचिन्तन और भगवित्तनके द्वारा मनको पवित्र रखना।

दया-दुखी मनुष्य वरका या दूसरा हो, मित्र हो या शबुं हो, उसमो दू खमी दशामें देखमर बिना किसी मेद-भावके मनमा ज्याकुछ हो जाना और ययासाष्य कह सहकर तथा त्यागं फरफे भी उसके दु-खमो दूर करनेकी चेहा करना । यह भाव समी जीवेंकि प्रति होना चाहिये और सभी कार्ट्य होना चाहिये । जिस मित्रपासे जीवोंमा अहित होता हो और उन्हें दु:ख पहुँचता हो, उन कियाओंको त्याग देना चाहिये। इसी प्रमार देश या समाजमें जिन प्रयाभों और इग्लोंस जीवोंका अहित होता हो, उन्हें वरद करानेकी चेहा करनी चाहिये।

आस्तिकता-ईखर और शाखोंपर प्रत्यश्चकी तरह पूर्ण विश्वास होना चाहिये । भगवान् हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्पेचर हैं, सर्वेद्यातिमान् हैं, सर्वद्य हैं, परम दवान्तु हैं, परम ह्यद्य हैं, मकत्यस्य हैं, होनवन्तु हैं और सदा सर्वत्र विरामगान हैं, इन वातोंपर निश्वास करते ही होरे परम परम सर्वत्र आर उनने पर हो हैं। भगनान्से अस्तित्र और उनने परमाय तथा गुणोंपर विश्वास हो जायणा तो मन स्ततः ही भगवान्सी और दय जायणा । महान्यको जो द्वर चाहिये, भगवान् सभीका मण्डार है। शान चाहिये, मयवान् हानसरूप

हैं: प्रेम चाहिये, भगवान् प्रेममय हैं; आनन्द चाहिये, भगवान् आनन्दघन हैं: वैराग्य चाहिये, मगनान परम विरागमय हैं: धन चाहिये, धनकी खामिनी लक्ष्मीजी अपनी चन्नलताको छोडकर निरन्तर उनकी चरणसेवा करती हैं; ऐखर्य चाहिये, सारा जगत उन्हींके ऐसर्यके एक कणका प्रकाश है; यश चाहिये, यशकी धारा वहाँसे निकलती है; साराश यह कि संसारमें हम जो वुछ भी सीन्दर्य, माधर्य, प्रेम, स्नेह, डान, वैराग्य, ऐसर्य, धन, भौग, स्रख आदि देखते हैं, और इन सब वस्तुओंके सम्बन्धमें जहाँतक हमारी ऊँची-से-ऊँची कल्पना होती हे वह सब कुछ भगवानुके एक क्षद्र अंशमें ही रह जाता है । हमारे इस जगव्के पदार्थ और पदार्थोकी हमारी कल्पना उस अखिल सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्यादि सद्गण-सागरकी एक बूँदकी भी बराजरी नहीं कर सकती। जो इस प्रकार भगनानुको जान छेता है और विश्वास कर छेता है वह मगवानको छोडकर आधे क्षणके लिये भी दूसरी और मन नहीं लगा सकता, और न वह जगत्के क्षणिक भोगोंके उदय ओर विनाशमें हुए और शोकको ही प्राप्त होता है। अवस्य ही आक्षिकतामें विश्वास सचा होना चाहिये ! भगरान्की सत्ताके विश्वासमें हमें प्रह्लादका इतिहास सदा याद करना चाहिये। हिरण्यमशिपुकी आज्ञासे सैकड़ों हजारों दुर्दान्त दानव बड़े-बड़े अस्त-शस्त्र टेकर प्रहादको मारने दोडते हैं। वह कहता है-

विष्णुः शर्खेषु युप्पासु मिय चासी व्यवस्थितः । देतेयास्तेन सर्वेन माकमन्त्वायुघानि च ॥ (विष्णुदत्तवः । १० । ३३ )

'अरे दैत्यो ! मेरे भगवान् विष्णु इन शक्षोंमें भी हैं, तमलोगोंमें भी हैं और मुझमें भी हैं, वे सब जगह हैं । इस परम सत्यके प्रमावसे तुम्हारे इन श्रुसाओंका मुखपर कोई असर न हो !"

दैत्योंके राख न्यर्य हो गये, उनके आघातसे प्रहादको तिमक भी वेदना नहीं दुई ।

विपधर सपेंमिं और उनके विपमें, विशासकाय मतवारी हाथियोंमें और उनके बजके समान दाँतोंमें मी प्रह्लादने अपने भगवानको देखा। प्रहादका उनसे कुछ भी नहीं विगड़ा। प्रहादको आगमें डाला गया, अग्निमें उसे मगवान्की वयनीलनीरदम्ति दिखापी दी । उसने कहा-

सारीप घडिः प्रयनेतिहापि

न मां बहत्यन समन्ततीऽहम्। पच्यामि पद्मास्तरणास्त्रतानि

द्यीतानि सर्वाणि दिशास्मुखानि॥ (विष्णुपुराण १।१७। ४७)

'हे तात ! पवनसे प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जलाता । मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानी मेरे चारों ओर कमल्के पर्दे टॅंगे हॉ ।'

प्रहादको मारनेके टिये पुरोहितोंने 'कृत्या' उत्पन्न की और जब प्रहादको मारनेमें निष्पळ होकर हत्याने पुरोहितोंको ही मार डाला, तब प्रहाद बांडे---

यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगदगुरः। विष्णरेव तथा सर्वे जीवनवेते प्रतिहिताः॥ यथा सर्वंगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपाधिनम् । चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ (वि॰ प्र॰ १।१८।४॰-४१)

'सर्वव्यापी जगद्गुरु मगगन् निष्णु सन प्राणियोमें व्यास हैं, इस सत्येन प्रभानसे ये पुरोहित जीनित हो जायें । यदि में सर्वगत और अक्षय विष्णुमगगन्तो सुन्ने मार्सनी चेष्टा करनेवार्लेमें भी देखता हैं तो ये पुरोहित जी जायें।'

प्रहादकी दृढ आस्तिकतासे पुरोहित जी उठे ।

साप, अडिंग निश्चयसे, छाती ठोंककर कहा-'हाँ, मेरे प्रष्ट सर्वत्र हैं, इस खम्मेमें मी हैं।' अपने सेवकते इस याक्यको प्रत्यक्ष सत्य करनेके खिये भगवान् खम्मेको चीरकर प्रकट हो गये। कैसा निश्चय और कैसा अद्भुत परिणाम । यट हे आस्तिकता ।

अन्तमें हिरण्यकशिपुके पृष्टनेपर प्रहादने बड़ी दृहताके

भक्तोंको ययासाप्य आखिक वने रहनेकी और अखिकतामें निरम्तर अप्रसर होनेकी चेटा करनी चाहिये ।

स्त्रकारने 'आस्तिक्य' के साम 'आदि' शन्द जोइकर दैवी संपदाके अन्यान्य देवी गुणोंकी ओर सद्देत किया है। श्रीमद्भगद्भातामें देवी सम्पत्तिके ये छन्दीस गुण वतलाये गये हैं। मगवान् बद्धते हैं—

क्षप्रयं सत्त्वनंशुद्धिर्धानयोगस्यवस्यितिः । दानं दमस्य यद्मध्य स्वाध्यायस्तप शार्जवम् ॥ शर्दिसा सत्यमक्षोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया मृतेष्यलोलुध्यं मार्दय हीरघापलम् ॥ 'शरे दैत्यो ! मेरे मगवान् विष्णु इन शर्लोमें भी हैं, तुमलोगोंमें भी हैं और मुक्में भी हैं, वे सब जगह हैं । इस परम सत्यके प्रमावसे तुम्हारे इन शकाखींका मुक्तपर कोई असर न हो !'

देत्योंके शक्ष व्यर्थ हो गये, उनके आघातसे प्रहादको

तिनक भी बेदना नहीं हुई !

विपयर सर्पेमिं और उनके विपमें, विशासकाय मतवाले
हापियोंमें और उनके बज्रके समान दाँतोंमें भी प्रहादने अपने
भगवान्को देखा ! प्रहादका उनसे कुछ भी नहीं विगड़ा !
प्रहादको आगर्में डाला गया, अज्ञिमें उसे भगवान्की नवनीलनीरदमूर्ति

तातेप चहिः प्यनेरितोऽपि

दिखायी दी । उसने कहा---

न मां वृहत्यन्न समन्तवोऽहम्।

पद्यामि पद्मास्तरणास्त्रतानि शीतानि सर्वाणि दिशाम्मुकानि ॥

( विष्णुपुराण १।१०।४०)

'हे तात ! पयनसे प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जलाता ! मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शोतल प्रतीत होती हैं, मानी मेरे चारों ओर कमल्के पर्दे टेंगे हों।'

प्रहादको मारनेके छिषे पुरोहितोंने 'कृत्या' उत्पन की और जब प्रहादको मारनेमें निष्फर होकर कृत्याने पुरोहितोंको ही मार बाटा, तब प्रहाद बांटे—

यया सर्वेषु मृतेषु सर्वेष्यावी जनस्तुरः। विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्येते पुरोदिताः॥ ७९-सब समय, सर्वभागसे निश्चिन्त होकर (केवल) भगवानका ही भजन करना चाहिये।

यह सूत्र नडे ही महत्त्वका है । इसमें देवर्षिने प्रेममार्गी भक्तके भगवद्भजनका बड़ा ही सुन्दर प्रकार बतलाया है । बासाव-में जो पुरुप भगवान्के दिल्य गुज, रहस्य और प्रमावको यपार्प-रूपसे जान छेता है, जानना दूर रहा, सन्तोंद्वारा सुनकर उसपर विश्वास कर लेता है, यह भगवान्को छोडकर किसी भी कार्ल्मे मन-याणी-शारीरसे दूसरा वाम नहीं कर सकता । भगनान् शङ्कर कहते हैं—

उमा राम सुभाउ जिन्ह जाना । तिन्हिंह मजन तजि भाव म झाना ॥

दिह मनुष्यक्षे कही पारस मिछ जाय तो वह दूसरी और क्यों ताफेगा " एकमात्र भगनान् ही परमंतरन हैं, भगनान् ही सबकी गति हैं, भगनान् ही सन्निमानं स्कार हैं स्वार्म स्वार्म हैं स्वार्म होते हुए भी वे हमारे परम मुहदू हैं, हमें गछे लगोनेके छिये सदा टाप पसारे खड़े खड़े हमारी बाट देखा करते हैं— इस बातको जान छैनेपर सकामी वा अकामी, विषयी या मुमुन्न, साधक या सिह, कीन ऐसा पुरुप हैं जो मगनान्को छोटकर एक प्रणापिक छिये मी दूसरोजो मजे " हम नहीं मजते, इसका कारण यही है कि हमने उनके प्रमावको जाना नहीं है । मुना है तो उसपर विवास नहीं किया है । देवपि कहते हैं कि विवास करो, और निरन्तर मन-वाणी-दारीरसे केवल उन्हीं परम श्रियतम मगनान्का मनन

तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्बदं दैवीमभिजातस्य भारतः॥ (१६। १-३)

'हे मारत ! निर्मयता, अन्तःकरणकी शुद्धि, भगवानके खरूरपंने निरन्तर दृढ स्थिति ( आखिकता ), दान, इन्द्रियसंपम, यह, स्वाप्याय, तप, सरख्ता, अहिंसा, सत्य, क्षोध्रद्योनता, त्याग, शान्ति, किसीकी निन्दा या चुगळी न करना, सब प्राणियोंपर दया, छोभरहित होना, कोमखता, ईश्वर और शाक्षिकह कर्नोमें छजा, अच्छळता, तेज, हामा, वैर्य, श्रीच, अद्रोहिता और अभिमानग्रन्यता—ये सब गुण देवी सन्यदाको प्राप्त हुए पुरुपमें रहते हैं । यह देवी सम्यचि भक्तमें ही रहती है । इसीखिये भक्तोंको 'देव' कहा गया है ।

हो भूतसर्गों छोकेऽसिन् दैव आसुर एव स । विष्णुमेकः स्त्रती दैव आसुरस्तहिपर्ययः॥

(पग्रद्धराग) 'इस जगद्में दो प्रकारके जीव हैं । एक देव और दूसरे आधुर । जो गणवान्के अक हैं, यह देव हैं, जो मक नहीं हैं, यही आधार हैं ।'

सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैर्भगवानेव भजनीयः॥ ७६॥

१ यहाँ 'विष्णुमक' बन्दले ज्ञान्त्रातुसार भगवान्के किन्दी मी नामरूपका सार्विक मक्त समझना चाहिये ! मगवान्के नामरूपीमें भेद मानना तो व्यपराघ ही माना गया है !

हो कर भजनमें लगे कि वहीं तुन्हें उस दिव्य आनन्द माधर्य-सोन्दर्य-सागरकी झाँकी बीच-बीचमें दीखने रुगेगी, पिर तुम्हारा चित्त दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा । ऐश्वर्यकी ओर दृष्टि ही नहीं जायगी--- ओर कहीं ऐश्वर्यकी कोई वासना रह भी गयी तो समस्त ऐश्वयोंका खजाना उनके चरणोंमें ही तुम्हें मिल जायगा । इसीलिये निपयासक्तिरूपी व्यभिचारको त्यागकर उस एकमात्र प्राणाराम प्रियतम प्रभुकी प्यारी पतिव्रता पढी वन जाओ । इसी-

छिये श्रीसन्दरदासजी महाराजने कहा है—

पतिहासँ प्रेम होय, पतिहीसँ मेम द्वीय, पतिहीसँ छेम द्वीय, पतिहासँ रत है। पति हा है जम्य-जोग, चति ही है रसभोग, पतिहासँ मिटै सीग, पतिहाको जत है। पतिहाको ग्यान ध्यान, पतिहाको पुत्र दान, पति हा है तार्थकान, पतिहाको सत है।

पति यिन पति नाहि, पति विन गति नाहि, 'सन्दर' सक्छ विभि, एक परिमत है। वरको सनेहा भीन विद्यस्य सनै प्रान,

मनि विनु अहि जैसे आवत न स्टिये। स्वातिविद्दको सनेहा प्रगट जगत माहि,

एक साथ दूसरो सु श्रातशह कहिये॥ रविको सनेहा पुनि कमछ सरोवरमें,

ससिको सनेहा हु चकोर जैसे रहिये। रीसे हा 'सुन्दर' एक प्रमुस् सनेह ओर,

और बच देशि काह और नाहि वहिये ॥

करो; मनसे सारी चिन्ताओंको दूर कर दो । समस्त चिन्तनोंसे चित्तको मुक्त कर दो । जैसे छोटा शिश्च माँकी गोदमें जाकर निथ्यन्त हो जाता है ऐसे ही प्रभुके दास बनकर निश्चिन्त हो जाओ। जिसके रखवारे राम हैं, उसे किस बातकी चिन्ता होनी चाहिये। सब कुछ छोडकर, सबकी आशा त्यागकर, भगवान्के सामने सबको तुच्छ मानकर, उस दिव्यातिदिज्य मधुर धधारसके सामने जगतके सारे रसोंको फीका समन्नकर, उस कोटि-कोटि कन्दर्पदर्पदछन, सौन्दर्यसार श्यामसुन्दरके खळपके सामने जगत्की समस्त रूपराशिको नगण्य मानकर उसीके भजन-में लग जाओ, चित्तको उसीके अर्पण कर दो, सन प्रकारसे उसीपर निर्भर हो जाओ, मनसे उसीका स्मरण करो, बुद्धिसे उसीका विचार करो, वाणीसे उसीके गुणानुगद गाओ, कानोंसे डसीके गुण और छीलाओंको सुनो, जीभसे उसीके प्रसादका रस को, नासिकासे उसीकी पदपनप्रागगन्थको सूँघो, शरीरसे सर्पत्र उसीके स्पर्शका अनुभव करो, नेवींसे उसी छविधामकी छविकी सर्वत्र सर्वदा देखो, हायोंसे उसीकी सेवा करो, तन-मन-धन सम डसीके अर्पण कर दो ।

जनतक तुम जगत्के पदार्योकी अपने मानते रहोंगे, उनमें ममस रहोंगे, तनतक कभी निश्चिन्त नहीं हो सक्रोमे; ये नाशनान् स्रणमतुर परिवर्तनशील पदार्य कभी तुम्हें निश्चन्त नहीं होंगे देंगे, रूनपरसे गगरा और आसक्तिको ह्या लो; ये जिनकी चीजें हैं, उन्हें सौंप दो; जस, जहाँ तुमने इनको भगनान्के समर्थण निया कि यही निश्चित्त हो गये। फिर ■ नाशका भय है, ज अभारकी

#### आनन्दकन्द

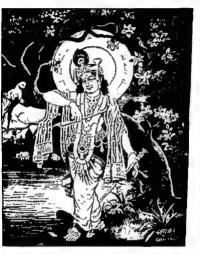

आजको रूप लगे वजराजको आजि आँसिनको एक पायो।

# प्रेमा भक्तिका फल श्रीर भक्तिकी सर्वश्रेष्ठता

स कीर्त्यमानः शोघमेवाविर्भवति अनुभावयति

च भक्तान्॥ ८०॥

८०-चे भगवान् ( श्रेमपूर्वक ) कीर्तित होनेपर शीघ्र

ही प्रकट होते हैं और भक्तोंको अपना अनुमव करा देते हैं।

इससे पड़के सुत्रके अनुसार अनन्य भगव करनेसे भगवान् शीप्त ही साक्षात् प्रकट होकर मकको अपने खख्पका अनुमर करा देते हैं। यहाँ 'आविर्मनति' शब्दसे भगवान्का अखिल

दिन्य सोन्दर्य-माधुर्य-ससार साकाररूपमें प्रकट होना समक्षना चाहिये। वस्तुत निर्मुण-सगुण और निराकार-साकारमें कोई भेद नहीं है। वही मन-बुद्धिके अगोचर मल हैं, वही स्टिक्तां सगुण निराकार विश्व हैं, वही अगदाला हैं, वही श्रीराम और श्रीकृष्ण हैं, वही महाशिव, महाविष्णु, महादेवी हैं; वही यह विराट पुरुप हैं। उनसे भिन कुछ है ही नहीं। जब रसीले, हठीले भक्तके प्रेमका आकर्षण होता है तब वह अपनी दिल्याहा-दिनी शिक्तको निमित्त बनाक्त दिल्य चिन्मय वस्न, माला, गन्ध, आयुध, आभूपणादिसे सुसिब्बित सौन्दर्यनिधिक्तपमें प्रकट होकर मक्तको हतार्ष करते हैं।

सगुनहिं अगुनहिं नहि नछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥ अगुन सम्बद्ध अल्ब्स अज जोई। भगतप्रेम यस सगुन सो होई॥

परन्त यह बात नहीं है कि यह रूप जगत्-प्रस्थिनी माया-द्वारा निर्मित होता है । इसमें सभी चीजें दिव्य, शुद्ध, नित्य, चिन्मय और मगवरखरूप होती हैं। इसीसे इस दिव्य रसमय खरूपके सामने आते ही आत्मज्ञानी मुनियोके मरे हुए मन भी जीवित होकर इस खरूपकी एक-एक वस्तुपर मुग्ध हो जाते हैं। जिन इन्डिपोंके विकाररूप रूप, रस, गन्य, शन्द, स्पर्शसे मुमुक्षु-अवस्थामें ही चित्त उपराम हो जाता है उन्हीं रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शके प्रति मुनियो और आत्मज्ञानियोंका आकर्षित होना यह सिद्ध करता है कि भगवान्के दिव्य सरूपके ये रूप, रस, गन्ध, शन्द, स्पर्शादि विषय मापाके कार्य त्रिगुणोंसे उत्पन्न नहीं हैं। ये सर्वगुणसम्पन्न और सदा निर्मुण प्रभुके खरूप हो हैं । इसीसे मुनिगण इनपर मोहित हो जाते हैं । इसीटिये वेदान्त-के प्रधान आचार्य श्रीशङ्कराचार्य मगनान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें कडते हैं-

ब्रह्माण्डानि वहूनि पङ्कजमचान् श्रत्यण्डमत्यद्भतान् गोपान् चत्सयुतानदर्शयदर्जं विष्णुनशेपांश्चयः। शम्भर्यचरणोदकं खशिरसा धत्ते स मृतित्रयात् कृष्णो **ये** पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सम्बन्मयो नीलिमा ॥

'जिन्होंने महाजिको अनेक महाएड, प्रत्येक महाएडमें अलग-अलग अद्भत ब्रह्मा, वरसोंसहित समस्त गोप तथा निभिन्न ब्रह्माण्डों-के सत्र विष्णुखरूपोंको दिखाया, जिनके चरणोदकको श्रीशम्स अपने सिरपर धारण करते हैं वे श्रीकृष्ण त्रिमृर्ति (ब्रह्माण्डोंमें विभिन्न खरूपोंसे शासन करनेवाछे अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश) से अलग ही कोई अनिकारिणी सचिदानन्दमयी नीलिमा हैं।

एक बार दिन्य वैकुण्ठजीकमें भगनान श्रीमहानिष्णुके समीप नित्य आत्मनिष्ट सनकादि ऋषि पश्चारे । उयों ही वे भगनान्के सामने पहुँचे और उनके खरूपकी ओर देखा कि मुग्ध हो गये ! भगतानुकी सुन्दरता देखते-देखते अनके नेत्र किसी प्रकार तम ही नहीं होते थे िमगवानके सौन्दर्यने ही उन्हें मोहित किया हो सौ नहीं, प्रणाम करते समय कमलनयन श्रीहरिके पादपद्मपरागसे मिठी हुई तुलसी-मञ्जरीकी सुगन्य वायुके द्वारा नासिकामार्गसे ज्यों ही मुनियोंके अन्तरमें पहुँची कि उन नित्य अचल्रूपसे ब्रह्मानन्द-का अनुमव करनेताले मुनियोंका इदय क्षुच्य हो गया, उस स्रगन्धकी और खिंच गया, उसपर मोहित हो गया और आनन्दसे उनके रोमाञ्च हो आया--

तस्यारियन्द्नयनस्य पदारियन्द्र-किञ्जस्कमिश्चतुलसीमकरन्द्रयायुः । अन्तर्गतः स्वियवरेण चकार तेपां

संसोममसरजुपामपि चित्तत्त्वोः॥ (थामद्रागवत १ : १५ । ४६)

पही हाल भगनान् श्रीराम-छत्मणके खरूपको देखकर महाविद्वरिष्ठ ज्ञानिश्चेष्ठ निदेह जनकका हुआ—

महोविद्दिष्टि शानिश्रेष्ट निदेह जनकका हुआ--महावि मधुर अनोहर देखी। सयत विदेह विदेह विसेखी व मेममान सब जानि चुप, करि विवेक घरि धीर। घोलेज शुनिषद नाह सिर, गदगद विरा गैंमीर।

मोलेड झुविषद नाह सिर, महराह विसर मंभीर ॥

उस कपराशिक सामने आते ही निदेहका ज्ञान मानो मुर्छित
हो गया, देहको झुपि जाती रही, ऑखॉर्म ऑस्ट्र आ गये ।

जनकाने देखा, यह क्या हो गया ! वाल्फॉके सीन्दर्यपर—
नेत्रॉके विपयपर जनकके मनमें मोह कैसा ? विवेकसे, धीरजीकंशको सँमाला; परन्तु पूछे बिना नहीं रहा गया ! निकामिजीचरणों प्रणायकर राजाने वोलना चाहा, परन्तु विवेक हदयकी

प्रजाता दर नहीं कर सका, बोल्ते-चोलते ही बाणी गहर—और

भरी भरी हो गयी ! राजाने अपनी हालतका बयान करते हुए

क्या पृष्ठा, जरा हुनिये—

कहतु नाय सुदर दोउ वालक । मुनिकुळतिलक कि नूपपुरपालक ॥ प्रम्न जो नितम नेति किंदै गावा । उत्तम बेप परि की शोह जाता ॥ सहज विरागरूप भन भोरा । यक्ति होत विभि चेद पकोरा ॥ तार्ते प्रमु पूर्वी स्ति सात । कहतु नाय चिन करतु हुरात ॥ इन्द्रि विशोजत अति चतुरामा । वरबस महासुस्ति मब स्थागा ॥

### भ्रेमा मिकका फल और मिककी सर्वश्रेष्ठता १७३ मुनिने मुस्तराते हुए राजाके अनुमानका समर्वन किया।

इस प्रकार जिस खख्पको वार-वार देखकर भी देखनेकी इप्छा यदती ही रहती है, यह बुळ विल्क्षण ही वस्तु है । संसारमें कोई पदार्य ऐसा नहीं है. जिसे बार-बार देखनेपर भी देखनेकी इण्डा बड़े । अनुभव तो यह कहता है कि जिस वस्तुके देखनेकी इच्छा प्रबल होती है, उसके मिलनेपर प्रचम दर्शनमें तो बड़ा ही भानन्द होता है; पर फिर ज्यों-ज्यों वह दर्शन सुरुम होता जाता है. त्यों-ही-त्यों उसके प्रति आकर्षण कम होता चटा जाता है । परन्त भगरानका सीन्दर्य ऐसा है कि उसे देखते-देखते कमी तृप्ति ही नहीं होती । ज्यों प्रेमी भक्तका प्रेम प्रतिक्षण बढता रहता है स्यों ही भगगानकी सीन्दर्यग्रटा भी प्रतिश्रण अधिकाधिक यहती ही रहती है। पछ-पड़में नया-नया सीन्दर्य, अधिकाधिक आकर्षक माधरी दिखायी देती है । ऐसा वह भगनान्का खरूप मायिक नहीं होता । यह सर्वेषा दिव्य होता है, और जिस क्षण यह भक्तके सामने उसके प्रेमके आकर्षणसे प्रकट होता है उसी क्षण उसे दिव्यभावापन करके अपने खरूपका अनुभव करा देता है । जबतक वह माधरी सामने रहतो है, तबतक मक्त किसी दिन्य राज्यमें रहता है। उसका सब कुछ दिव्य हुआ रहता है। उस कार्टमें वह सिवा मगत्रान्के माधुर्यके और कुछ भी नहीं देखता. सनता । वह तन्मय हो जाता है । और उसे भगगन्का यथार्थ अनुभव हो जाता है।

त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी ॥ ८१ ॥

८१—तीनों (कायिक, वाचिक, मानसिक) सत्योंमें (अथवा तीनों कालोंमें सत्य अगवान्की) मक्ति ही श्रेष्ठ है, मक्ति ही श्रेष्ठ है।

त्रिसत्य कायिक, वाचिक और गानसिक सत्यको करते हैं। देवर्षि नारदक्षीको तीनों सत्योंसे भक्तिको श्रेष्ठताका अनुभव हो चुका है। अतर्व वे बार-बार यह घोषणा करते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। वास्तवमें वात भी ऐसी ही है। उपनिषद्में भी हत्ती। प्रकार बोषणा की गयी है—

सर्वोपायाम् परित्यज्य अक्तिमाश्रयः। मक्तिमिद्यो भयः अक्तिनिद्यो भयः। भक्त्या सर्वेसिद्धयः सिद्धवन्ति भक्त्यासाध्ये न किञ्चिवस्ति ।

( त्रिपादविभूतिनारायणीपनिपद्)

'सन उपायोंको छोड़कर भक्तिका ही आश्रप छों । मिकि-निष्ठ होजो, भिक्तिनष्ठ हो जाओ । भिक्ति सब सिहियाँ सफल हो जाती हैं । ऐसी कोई बात नहीं है जो भिक्ति न होती हो ।' मुक्ति भी मिळती है और मुक्तिदाता भगवान् सगुणरूपसे भी साथ खेळते हैं । सर्व मगवान्के श्रीमुखके वचन हैं—

> ययात्रिः सुसमृद्धार्चः करोत्येघांसि भससात्। तथा महिषया मक्तिरुद्धवैनांसि छत्त्रद्वाः॥ (श्रीमदा• १३ । १४ । १९)

प्रेमा-भक्तिका फल और मिकिकी सर्वश्रेष्टता १७५ 'हे उद्वय ! जैसे जोरसे जडी हुई अग्नि काठके देखों भस्म

कर डाटती है वैसे ही मेरी मिक सब (छोटे-बड़े) पापोंके समृहको जटा देती है।'

भक्त साथन की रक्षा भगतान् करते हैं, और उसके प्रवस्त प्रथमी प्राप्ति भी आप ही करना देते हैं। और सनका इसमें अधिकार है। अतर्थ भक्तिसे श्रेष्ट और क्या होगा है भगतान्ते इसींज्ये श्रीमद्भगवद्गतामें भी जगह-जगह भक्तिकी प्रश्नाद भी है। और बारहर्षे अध्यायमें तो भक्तको 'पुकतन' तक सहिया है। इसींज्ये यहाँ डेवार्प नार्य ताल ठोंक-ठोंकक दिया है। इसींज्ये यहाँ डेवार्प नार्य ताल ठोंक-ठोंकक सुक्तकण्डेत प्रश्नाभीरखरसे घोषणा करते हैं कि कायिक, याचिक मानस तीनों सत्योंने अथना जिकालमें सत्य मगवान्ती भिक्त हैं।

गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्सरणा-सक्तिदास्यासक्तिसख्यासक्तिकान्तासक्तिवात्सख्यास-क्त्यात्मनिवेदनासक्तितन्मयतासक्तिपरमविरहासक्ति-रूपा एकधाप्येकादशघा भवति ॥ ८२ ॥

सर्वश्रेष्ठ है, मक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हे ।

८२-यह प्रेमस्या भक्ति एक होकर भी १ गुणमाहात्म्या-सक्ति, २ रूपासक्ति, ३ पूजासक्ति, ४ सरणासक्ति, ५ दास्या-सक्ति, ६ सरूयामक्ति, ७ कान्तासक्ति, ८ वारसल्यासक्ति, ९ आत्मनिवेदनासक्ति, १० वन्मयवासक्ति और ११ परम-विरहासक्ति—इस अकारसे, ग्यारह प्रकारकी होती है । जो महासाजन प्रेमस्था भिक्की पूर्णताको पहुँच जाते हैं, उनमें तो यह सभी आसिकियाँ रहती हैं। जैते श्रीक्रजगोधियोंमें थीं; जिनका उदाहरण देविष नारदणी पहुंचे दे चुके हैं। सबका विकास नहीं होता तो अपनी-अपनी सचिके अनुसार हममेंदे केवळ एक, या एकाधिक मार्थोसे मगबानुके साथ प्रेम किया जाता है। प्रेम एक ही वस्तु है, इसकिये हम प्रेमियोंमें, प्रेमासिकिके मेदसे मिसीमें उन्च-गोचियी भावना नहीं करनी चाहिये।

इन मिल-मिल आसक्तियोंसे भगवान्को भननेवाले असंस्थ मक्त हो गये हैं । उदाहरणके छिये कुछ नाम यहाँ दिये जाते हैं— १-ग्रुवमाहारूयासक भक्त-देवपिं नारद, महर्षि वेदन्सास, शुक्रदेय, याज्ञवल्क्य, काकसुञ्जिष्ठ, शेप, स्त, श्रीनक, शाण्डिल्य, भीष्म, अर्जुन, प्रशिद्धात, पृथ, जननेजय आदि ।

२-इपासक अक्त-मिथिटाके नर-नारी, राजा जनक, दण्डका-रण्यके ऋषि, वजनारियाँ आदि !

३-पूजासक अक-श्रीटक्मीजी, राजा पृथु, अम्बरीय, श्रीमरत-जी आदि !

४-सरणासक मक-महादणी, सुवनी, सनकादि । ५-दाखासक मक-श्रीह्तूमान्जी, अक्तूजी, बिद्दूनजी आदि । ६-सच्यासक मक-अर्थुन, उदय, सबस्, श्रीदान, सुदामादि । ७-काम्तासक मक-जर्थ पदानियाँ आदि ।

८-वात्सच्यासकः अक्त-बद्धयप-अदिति, स्रुतपा-पृश्चि,मनु-शतकःपा, दशरप-कौसस्या, चन्द-यशोदा, वसुदेव-देवकी आदि । ९-आत्मिनियेदनासक्त भक्त-श्रीहनूमान्जी, राजा अम्त्रीप, राजा विछे, विभीपणजी, शिवि आदि ।

१०-तन्मयतासक मक्त-पाइवल्क्य, शुक्त, सनकादि झानीगण अथवा कीण्डिन्य, सुतीवण आदि प्रेमी सुनिगण ।

११-परमधिरहासक मक-उद्भव, अर्जुन, अजके नर-नारी।

श्रीगोपीजनोंपें च्यार्हीं प्रकारके प्रेमका विकास पा । परन्तु उपर्यक्त भक्तोंमें एक-एक प्रकारके ही प्रेमका विकास पा सो बात नहीं है । जिस भावकी प्रधानता थी उसीमें उनका नाम व्रिक्ष दिया गया है ।

इत्येवं बद्गित जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारच्यासशुक्रशाण्डिल्यगर्गविष्णुकौण्डिन्यशेपोदः बारुणिबलिह्युमद्विभीपणावयो भक्त्याचार्याः ॥८३॥

८१-कुमार (सनत्कुमारादि), वेदच्यास, शुकदेव, शाण्डित्य, गर्ग, विष्णु, कॉल्डित्य, शेर, उद्भय, आरुणि, बिल, इन्समान, विभीषण आदि भक्तितत्त्वके आचार्यगण लोगोंकी निन्दा स्तृतिका कुछ भी भव न कर (सप) एकमतसे ऐसा ही कहते हैं (कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हैं)।

देवर्षि नारद मकिताबके प्रवान-प्रधान आचार्योका मत देकर अपने कपनकी पुष्टि करते हैं । ये समी महापुरुप मित-तस्वके ग्राता और आचार्य हुए हैं । सनखुआर नित्य 'हरिशरणम्' मन्त्रका जाप करते रहते हैं और मकिमार्गके प्रधान प्रवर्तक हैं ! भगवान् श्रीवेदव्यासने अठारहों पुराणोमें मक्तिको ही मुख्य वतलाया है, उनका श्रीमद्भागवत तो मिककी खानि ही है। श्रीदाक्रदेवजीको भक्तिका क्या कहना ! भक्तिरसप्रधान श्रीमञ्जागवत जन्हींके मुखसे निकला हुआ सुधासमुद्र है। महिंपे शाण्डिल्यके भक्तिस्त्र ही उनके भक्तितस्वके एक प्रधान आचार्य होनेका प्रमाण दे रहे हैं । महर्षि गर्मकी गर्मसंहितामें भक्तिका प्रवाह बहता है। महर्षि विष्णु प्रधान स्पृतिकार थे। एक विष्णुसामी प्रसिद्ध भक्तिःसम्प्रदायके आचार्य हुए हैं । कौण्डिन्यजीने तन्मयतासक्तिमें सिद्धि प्राप्त की थी ऐसा माना जाता है। भगवाम शेपजी लो दिन-रात सहस्र मुखोंसे हरिगुणगान ही करते हैं। आप दास्यभाव-के परम आचार्य हैं। दासखरूप लक्ष्मणके रूपमें आपने ही अयतार टिया था । उद्धवजी महाराज भगवान् श्रीकृष्णके प्रधान सखा ये । आरुणिको निम्बार्कका नामान्तर मानते हैं। आप युग्ज खरूपके उपासक थे । राजा बिंछ सर्वात्मनिवेदनासक्तिके मूर्तिमान खरूप हैं, इनके भक्तिबङ्से भगवान्ने खर्य इनका द्वारपाङ बनना स्थोकार किया था । प्रातःस्मरणीय मक्तराज श्रीहनुमान्जीका दास्यभाव प्रसिद्ध है । महाभाग विभीपणजीने भिक्ति प्रसापसे भगवान् श्रीरामचन्द्रका सस्य प्राप्त किया था। इन चित्रशास्त्रके सभी आचार्योंने होगोंकी निन्दा-स्तुतिकी कुछ भी परवा न कर भक्तिकी महिमा गायी है । और अपने जीवनद्वारा भक्तिकी सर्थ-श्रेष्टता सिद्ध की है । इन्होंके मतके अनुसार श्रीनारदर्जा भी निर्भय होकर भक्तिका उंका वजा रहे हैं।

प्रेमा-मक्तिका फल और मक्तिकी सर्वश्रेष्ठता १७९

य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धत्ते स प्रेष्ठं लगते स प्रेष्ठं लगत इति ॥ ८४ ॥

८४-जी इस नारदोक्त शिवातुशासनमें विधास और श्रद्धा करते हैं वे श्रियतमको पाते हैं, वे श्रियतमको पाते हैं ।

अवत्तर मित्तिशाखकी व्याख्या करके अब स्त्रकार उसका
प्रज वर्णन करते हैं। देवर्षि कहते हैं कि जो इस मेरे कहे हुए
परम कल्याणमय उपदेशपर या मित्तरनके आदि आचार्य
साक्षाद भगनान् श्रीशिवजीके किये हुए उपदेशपर विश्वास और
श्रद्धा करते हैं वे भगनान्को 'क्रियतम' रूपसे प्राप्त करते हैं।
विश्वास और श्रद्धा हुए विना तो कुछ भी नहीं होता। संश्यातमा-का तो पतन ही होता है— 'संश्यातमा निनस्पति'। किर,
पित्वास और श्रद्धा करके से से कि सत्मी चाहिये। अल्यान्य
साथनांद्वारा भगनान् अल्यान्य क्योंमें प्राप्त होते हें परन्तु भक्तिहार।
साथनांद्वारा भगनान् अल्यान्य क्योंमें प्राप्त होते हें परन्तु भक्तिहार।
सो वे 'प्रियतम' रूपमें मिळते हैं। यह प्रेम ही चरम या प्रथम
पुरुषार्ष है, जिसमें मोक्षका भी संन्यास हो जाता है। यही जीनमका परम फुछ है।

> बोटो मक्ति, मक्त और मगत्रान्की जय ! श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।





### गीताप्रेसकी गीताएँ

| गीता-[श्रीशाक्रभाष्यका सरल हिन्दी अनुवाद ] इसमें मूर        | ۶,   |
|-------------------------------------------------------------|------|
| माप्य और सायके सामी ही चर्च दिया गया है, श्रुति             |      |
| स्मृति इतिहासीके उद्घत प्रमाणीका सरस्क अर्थ दिया गया        | £    |
| श्रीर गीतामें आये हुए इर एक शब्दोंकी पूरी सुवी है           | 1    |
| पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मू० साधारथा जिल्द शा) बदिया जिल्        |      |
| गीता-मूछ, पदच्छेद, अन्वय, साधारण आपाटीका, टिप्पणी           | ,    |
| प्रधान और स्चम विषय एव स्थानसे अगवस्थासिसहित, मोट           | Ţ    |
| टाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपहेकी जिल्द, ५७० एए               | ,    |
| चार बहुरन चित्र, सृत्य                                      | 11   |
| गीता-गुजराती टीका, गीता न० २ की तरह,-मू•                    | 11   |
| गीता-मराठा टीका, हिन्दीकी १।) वाळाके समान, मू॰              | 21   |
| शीता-प्राय सभी विषय १६) शालाके समान, विद्रोपना यह है वि     |      |
| रकोकोंके सिरेपर भावार्य छुपा हुआ है, साहज आर टाइप           | ſ    |
| क्षुष्ठ छोटे, पृष्ठ ४६८, मृत्य ॥≇) सजिब्द                   | 111= |
| मीता-पगला टीका, यह भी हिन्दीकी III=) वाली गीताकी तरह        | 1    |
| छापी गयी है। मूल्य १) सजिल्द                                | 31)  |
| गीला-रक्षोक, साधारया यापाटीका, टिप्यकी, प्रधान विषय धौर     |      |
| ध्यागसे भगवत् प्राप्ति नामक निवन्धसहित, साह्य भक्तीका,      |      |
| मोटा टाइप, प्र॰ ११२, सचित्र, सृश्य ॥) सजिल्द                | 1180 |
| गीता-सूची-(Gita List) ससारकी बनुमान २००० गीताओं             |      |
| का परिचय । शृस्य                                            | n)   |
| गीठा-मूळ, मोटे अश्वरवाली, सचित्र, मूक्य 🗠) सजिल्ह           | 15)  |
| गीता-भाषा-इसमें रखोक नहीं हैं, केवल आया है, अक्षर मोटे हैं, |      |
| १ चित्र, मूच्य ।) सजिल्द                                    | 12)  |
| गीता-द्वायरी सन् १६३५ की, मू॰ ।) स॰                         | 1-)  |
| गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साहज, सभी विषय ॥) बालीके        |      |
| समान, ३५२ ५४, मृल्य ≈)॥ सजिक्द                              | E)11 |
| गीता–मूल, विप्युसहस्रनामसहित, सचित्र और सजिल्द              | =)   |
| गीता-मूळ, ताबीजी, साइज २×२॥ इञ्च सजिल्द                     | =)   |
| पता—गीताग्रेस, गोरर                                         | पर   |

- श्रीजयद्यालजी गोयन्द्रकाद्वारा लिखित प्रस्तकें-१ तत्त्व-चिन्तामणि ( साग १ )-सचित्र, प्रष्ट ३५०, सोटा एण्टिक
- काराज, सुन्दर छपाई-सफाई, मृह्य प्रधारार्थ केवल ॥=)सजिल्ह ॥।-) इसके ११००० के तीन संस्करण हो गये।
- २ तत्त्व-चिन्तामणि ( माग २ )-सचित्र, पृष्ट ६३२, मोटा एण्टिक कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, मूक्य प्रचारार्थ केवल ॥१०) स० ३०) मान्न । ऐसी उपयोगी, सुन्दर और ज्ञानप्रद प्रस्तर्के क्रचित् ही सिल्ली हैं।

तस्व-चिन्तामणि दोनों माग केनेवालोंको नीचेकी पुसर्वे नं परे १० तक लेनेकी एक प्रकारते आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके लेख इन वोनों में आ गये हैं।

- ३ परमार्थ-पत्रायली-( सचित्र ) करवाणकारी ११ पत्रींका छोटा-सा संबद्द, खपाई आदि भी साफ है, यह १४४, मृहय
- शीता•निव•थायली-गीताकी चनेक वार्ते समक्त्रेमें का जाती हैं ०)॥
- ५ सन्धा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-साकार और निराकारके भ्यानादिका रहस्यपूर्ण वर्णन, मुख्य
- ६ गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-विषय स्पष्ट है। मू०-)॥
- 9 श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-(सचित्र) इसमें भगवानुकी प्रार्थना तया मानसिक पूजा भादिका वर्धन है। २ रंगीन चित्रसहित, मुल्य
- ८ त्यागसे भगवत्प्राप्ति-विज्ञासुत्रोंका प्यप्रदर्शक है। मृ० -) मगवान् क्या हैं ?-इसमें परमार्थतस्य मर देनेकी चेष्टा की गयी है-)
- १० धर्म क्या है ?-नामसे ही पुस्तकके विषयका पता लग जाता है )। ११ गीताका सुरुम विषय-अर्थात गीताके सम्पूर्ण क्षेकीकी विषय-स्ची, पाकेट-साइन, मूल्य
- १२ राजल गीता-छडकाँके गाने एवं नित्य पाठ करने योग्य सरछ हिन्दीमें भजलके दक्षपर गीताके १२ वें स०का सनुवाद है, मू॰ साघा पैसा

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

#### श्रीद्वनुमानमसादजी पोद्दारद्वारा सम्पादित सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें—

रै-मक्त बालक-५ चित्र, पण्टिक कायज, १९८०, मू॰ ।-); इसमें गोविन्द, मोइन, बन्ना, चन्द्रहास और सुधन्याकी क्याएँ हैं।

गोविन्द, भोहन, घन्ना, चन्द्रहास आर सुधन्याका क्याए है। २-भक्त नारी-६ चित्र, एष्टिक कार्यज, १४ ८०, मू॰।-); इसमें

दाररी, मीरावाई, जनावाई, करमैतीवाई और रविमानी कथाएँ हैं। ३-भक्त-पञ्चरता-६ चित्र, एल्टिक कागज, एष्ट ९८, मू॰ ।-); इसमें

रचनाय, दानोदर, गोपाल, शान्तीना और नीलाम्बरदायको कथाएँ है।

४-आंदरी भक्त-७ चित्र, पण्टिक कागज, एड १११, म्० ।-); इसमें शिवि,रनितदेव,अप्यरीय,भीचा,अर्जुन,प्रदामा और चिनिकको क्याप हैं ५-अक्त-चिन्द्रका-चुन्दर ७ चिन्न, पण्टिक कागज, एड ९६, हालहीं एपी है, मू०।-), दससे साध्ये एक्दाई, महाभागवव श्रीच्योतिपन्त, भक्तयद विद्वकदासत्री, टीनन्युदास, अफ नारायणदास और बन्यू

महान्तिकी छुन्दर गायाएँ हैं। ६-भक्त-सप्तरद्या-७ चित्र, एण्टिक कागज, १ष्ठ १०५, अभी नयी छपी है, मृ० [-); इसमें दामाजी क्ल, मणिदास माली, क्ला कुम्हार,

परमेष्ठी दर्जी, रमु केवट, रामदास चमार और सालनेगकी कथाएँ हैं। ७-मक्त-फुसुश्र-६ चित्र, एष्टिक कागज, एष्ठ ९१, नयी छपी है,

मू । |-); इसमें जगजाधदास, हिम्मतदास, वालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोयिन्ददास और हरिनारायणकी कथार्य हैं ।

८-प्रेमी भक्त-७ चित्र, एष्टिक कागज, पृष्ट १०३, नथी छपी है, मू० ।-), इसमें विस्तमञ्जल, जयदेव, रूप-सनातन, हरिदास और स्थानादासकी कथाएँ हैं।

९-यूरोपकी अक्त लियाँ-२ चित्र, वृष्ठ संख्या ९२, वृत्वहीमें प्रकाशित हुई है, गूच्य 1), इवमें साध्यी रानी एलिजाबेय, शास्त्री कैथेरिन, साध्यी मेची और साध्यी इटलाकी जीवनियाँ हैं ।

ये बूढ़े बालक, स्त्री पुरुष सबके पदने योग्य, बड़ी सुन्दर और शिक्षापद पुसर्ने हैं।

पवा—गीताप्रेस, गोरखपुर

#### श्रीहनुमानप्रसादजी पोहारकी कुछं अन्य पुस्तके

बिनय-पत्रिका−(गो०द्वलसीदासजीकृत) सटीक, सचित्र मू० १) सजिल्द १।) नैयेय-संचित्र मू॰ ॥=) सजिल्द ।॥-) तुलसीदल-सचित्र मृह्य ॥) सजिहद ॥⊜) मानव-धर्म-मू० साधन-पथ-सचित्र म्० =)11 भजन-संब्रह पाँचवाँ माग (पत्र-पुर सचित्र मृ॰ स्त्री-धर्मप्रश्लोत्तरी-सचित्र मू॰ गोपी-प्रेम-सचित्र, मू० -)[ आनम्दकी लहरें-सचित्र मू० -)11 मनको यश करनेके उपाय-मू॰\*\*\* ब्रह्मचर्य-मू० समाज-सुधार-मु० दिन्य सन्देश-म

### श्रीम्रनिलालजीद्वारा अनुवादित अन्य === पुस्तकें == श्रीविष्णुपुराण-सदीक, बड़ा आकार, पृ० ५५०, चित्र ८, मूल्य साधारण जिल्द २॥), कपड़ेकी जिल्द

अध्यातमरामायण-सडीक, बड़ा काकार, पृ० ४०२, चित्र ८, मूल्य माधारण जिल्द १॥), कपडेकी

2)

(13

()

10)

19)

)111

गीताचली-शीतुलसीदासभी विरचित, सटीक, ए० ४६०, चित्र ८, मृ० १) सजिस्द

पकादश स्कन्ध-सटीक, सचित्र, ए० ४२०, मू० ॥।) सजिल्द **र्दशायास्योपनिषद्—**मानुशद शा**ह**रमाव्यसहित, सचित्र, ए०

५०, मृत्य केनोपनिषद-सानुवाद शाहरभाष्यसहित, सचित, १० १४६, मृ० कडोपनिपद्-सानुबाद शाद्भरमाध्यमहित, सचित्र, १० १७२, मू० ॥-)

मुण्डकोपनिषद्-सानुनाद शाह्ररमाप्यसहित, सचित्र, 40 \$82. Ho प्रश्नोपनिपद-सानुगद शाहरमाध्यसहित, सनिय, पृ० १३०,

10) विवेक-जुडामणि-सटीक, निचत्र, दूसरा सस्करण, पृ० २२५, मृ० 100 प्रवीधसधाकर-स्थीक, दो चित्र, दूसरा सरकरण, प्र• ८०,

@)II

=)11

अपरोक्षानुभूति-सटीक, सचित्र, मू•

रामगीता-सदीक, इसरा सस्करण, मृक

== पता

गीतात्रेस, गोरखपुर

ंधर्म-का-थर्मे सजावट-की-सजावट और व्यापार भी

## चित्र

छोटे-पड़े रंगीन और सादे चित्र

श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु, श्रीशिव श्रीर श्रीशक्ति विच्य दर्शन जितको देखकर हमें मानवान् याद आमें, वह वन्तु हमारे किये संमहणीय है। किसी भी उपायशे हमें मानवान् सदा समल होते रहें तो हमारा धन्यभाग हो। भक्तों ब्रोह मानवान् कह्मए पूर्व उत्तर समुद्र मोहन श्रीक लोही सुद्र मोहनी श्रीक सुन्दर हम पित हमारे सामने रहें तो उन्हें देखकर प्रोही देखें किये हमारा भन्यभाग हो। स्वी उन्हें सुद्र मानवान्त्र सामने रहें तो उन्हें देखकर प्रोही देखें किये हमारा मन भगवन्य सामने जाता है ब्रीर

हम सांसारिक पाप-तार्यों को मूछ जाते हैं। ये सुन्दर चित्र किसी लेशमें इस उद्देश्यको पूर्ण कर सकते हैं। इनका संग्रहकर प्रेमसे कहाँ आपकी दृष्टि शिव्य पहतीं हो/वहाँ परमें, वैदेक-में और मन्दिरोमें छगाइये एवं चित्रोंके महाने प्रावान्तको यादकर अपने मन-माणको प्रकृतिक कांजिये। सनावान्त्रको मोदिनी मुर्तिका प्यान कोंजिये।

चित्रोंके दाम

| (चत्राक दान   |                              |                             |                                |       |                                     |  |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
| साइज और रम    | १ से ११<br>तक<br>प्रति चित्र | १२ से<br>९९ तक<br>मति दर्जन | १०० से<br>४९९ तक<br>पवि सैकड़ा | THE.  | ९९९<br>रो कपर<br>प्रति पर्य<br>हजार |  |
| १८×२२, रगीन   | (=)                          | (=15                        | (05                            | T     | 1                                   |  |
| १५×२०, सुनहरी | =)                           | (=15                        | (2)                            | 80)   | 64)                                 |  |
| १५×२०, रगीन   | =)                           | 1115)                       | (0)                            | 37)   | (0)                                 |  |
| १०×१५, सुनहरी | -)                           | 11-)                        | 3)                             | (\$\$ | २५)                                 |  |
| १०४१५, रगीन   | )m                           | 1=)111                      | <b>RII)</b>                    | (88   | 20)                                 |  |
| ७॥×१०, सुनहरी | )m                           | 1=)111                      | २॥)                            | (88   | 20)                                 |  |
| ७॥×१०, रंगीन  | )11                          | 1)11                        | (۶)                            | ()    | 14)                                 |  |
| ५,011, रगीन   | )(                           | =)1                         | (3                             | 4)    | 10)                                 |  |

#### चित्र-सूची अलग मँगवाइये ।